#### TO THE READER.

KINDLY use this book very carefully. If the book is disfigured or marked or written on while in your possession the book will have to be replaced by a new copy or paid for. In case the book be a volume of set which single volume is not available the price of the whole set will be realized.

|         | PRAT   | AP    | OILE |    |
|---------|--------|-------|------|----|
| SR      |        | NAGAR |      | 'n |
|         | LIB    | RAR   | Y    | -  |
| Class N | To     | 331.2 | .1   |    |
| Book N  | lo.    | 8571  | >    |    |
| Accessi | ion No | 20    | 834  |    |

# THE PRAYASCHITTA MAYUKHA

( A TREATISE ON FENANCES )

BY

#### NILKANTHA BHATTA

(Sanskrit Text with "Tattvarthadarshini" Notes)

SHASTREE ANANT YAGNESHWAR DHUPAKAR

Publishers

THE 'GUJARATI' PRINTING PRESS
Fort, BOMBAY

V. S. 1997

A. D. 1940

Price Rs. 2-0-0

La Contract

SHAHEEN BOOKSTALL
Booksellers, Pub. hers & Stationers

To be had from : -

### THE 'GUJARATI' PRINTING PRESS

Sassoon Buildings, Elphinstone Circle Fort, BOMBAY

(All rights reserved by the publishers.)

20834

Printel and Published by Natverlal Itcharam Detai B. A. at THE 'GUJARATI' PRINTING PRESS

Sassoon Buildings, Elphinstone Circle FORT, BOMBAY

# श्रीभट्टनीलकण्डकृते भगवन्तभास्करे

# प्रायश्चित्तमयूखः

(दशमः)

# विद्यालक्कार-भष्टानन्तयज्ञेश्वरैः संशोधितः तत्त्वदर्शिन्या विभूषितश्च ।

विकेता मुकाशकश्च "गुजराती" मिन्टिंग मेस कोट-मुंबई

त्र वर्षः न्यारम्य । स्वार्धः । स्वार्धः । स्वार्धः मास्यावाः । इत्यार्थाः ।

संवदन्दः १९९७ ] शकान्दः १८६२ [किस्तान्दः १९४०

मुख्यं रूपकद्ययम्

#### पुस्तकप्राप्तिस्थानम्-

### गुजराती प्रिटिंग प्रेस

सासुन विव्हिंग, एक्फिन्स्टन् सर्कल, कोट-मुम्बई

# भगवन्तभास्करस्य मयूखयन्थाः ।

|      | मयसनामानि            | संशोध        | हनामानि      |       |      |      | मुल्य      | म्  |
|------|----------------------|--------------|--------------|-------|------|------|------------|-----|
| 8    | संस्कार-मयुख         | वे. नरहरि    | शास्त्री व   | हि    | ,,   | 71   | 0-8        | 8-0 |
| 2    | आचार-मयूखः           | वे. महादेव   | शाजी ब       | क्रे  | ,,   | ,,   | o          | ¢-0 |
| 3    | समय-मयुद्धः          | वे. बाके शा  | स्त्री वे. घ | कंटशः | गाची | लेखे | 6-         | 8-0 |
| B    | श्राह्यपृत्वः        | **           | 99           | >9.   | **   | 5.2  | -9-        | 5-0 |
| 4    | नीति-मयुखः           | 9,           | >9           | 99    | "    | 12   | 6-         | 8-0 |
| Ę    | व्यवहार-मयुद्धः      | 39           | 2,5          | 37    | "    | ,,   | 6-6        | 3-0 |
| •    | <b>रान-सपूलः</b>     | वे. व्यंकटेश | पाजी वे      | ਰੇ "  |      | "    | <b>ર</b> — | 0-0 |
| 6    | उत्सर्ग-मपुद्धः      | **           | 9.9          | 73    | 1.0  | 99   | 0-         | 8-0 |
| 9    | वतिष्ठा-मयुद्धः      | *9           | ,,           | **    | "    | **   | 0-         | 6-0 |
| 80   | प्रायश्चित्त-मयुद्धः | वे. अनंत     | शास्त्री पूर | कर    | ,,   | 99   | 3-         | 0-0 |
| 5 5  | ग्रहि-मयुवः          | 13           | 99           | 39    | 92   | **   | ?-         | 0-0 |
| \$ 5 | शान्ति-मयुद्धः       | 99           | 93           | **    | **   | 7;   | 3-         | 0-0 |
|      |                      |              |              |       |      |      |            |     |

एते सर्वेऽपि मयुखा मुंबय्यां फोर्ट- एस्फिन्स्टन् सर्कल-प्रविभागे 'गुजराती ' मुद्रणयन्त्राक्रये मुद्रयित्वा तद्धिपै:-नटवरलाल-इच्छाराम-देशाई-प्रभृतिभिः श्रेष्ठिवरैस्तत्रैव प्रकाशिताः।

# शास्ताविकमत्र किञ्चित्।

श्रीनीलकण्डभदृत्रणीतस्य भगवन्तभास्करस्य दशमोऽयं प्रायश्रित्तमयुवः। विहिताननुष्ठाननिषिदसेवनिमित्ते विहितं कमं प्रायश्रित्तम् (पृ.२प.२) इति ह्येतद्शिमतं प्रायश्रित्तलक्षणम्। वस्तुतस्तु—यथा भद्रपादैः— 'तचोदकपु मन्नास्या '(मी. सु. २।९।३२) इति सौनेऽभिधायकत्वरूपे मन्नालक्षणे विदिक्याज्ञिकानां मन्त्रत्वेन प्रसिद्धेषु 'वसन्ताय किषज्ञलानालभेत 'इत्यादिष्वच्यामेयत्र विदिक्याज्ञिकानामभियुक्तानां मन्त्र इति प्रसिद्धिः, स मन्न इति स्वीकृतम् ः तथेद्यपि यत्राभियुक्तानां प्रायश्चित्तमिति प्रसिद्धिस्तत् प्रायश्चित्तमिति स्वीकरणमेव सरलमतीनां युक्तम्।

"इदं च प्रायिक्षतं निमित्ते विधानात् नैमित्तिकम्, पापनाशकतया काम्यं च " (पृ. २ पं. १३)। तत्र केचिदाहु:—प्रायिक्षतस्य नैमित्तिकत्वेन तदक-रणेऽपि प्रत्यवायान्तरापितिर्दुर्वारेति । तद्वार्तमेव, नैमित्तिकत्वावगतौ आवश्यक-त्वनिर्वाहार्थं हि नैमित्तिकाकरणे प्रत्यवायः कल्प्यते । प्रायिक्षते तु तन्नाश्यदोपेण-वावश्यकत्वनिर्वाहात् प्रायिक्षत्ताकरणे पापम्, तत्र च प्रायिक्षतान्तरम्; इत्यनव-स्यानाच न पापान्तरं कल्प्यते । किश्च—निषिद्धिकयोत्तरं प्रायिक्षत्ते कालिवलम्बा-तुसारेण तदािषक्यस्योक्तत्वात् तत्र भवन्मते प्रतिक्षणमनन्तपापकल्पनागौरवं स्यात् । अस्मन्मते तु कालिवलम्बे निमित्ते पूर्वपापनाशार्थमेव नैमित्तिकी प्रायिक्ताधिक्यकल्पनेति लाषवम् ।

नतु कालवित्रस्वेन पापामावेऽविल्लिक्षित्रपायित्वानुष्ठानानुपपत्तिरिति चेत्-न, प्रायित्वाधिक्यमयेन तदुपपत्तेः। अतथ-'विद्वितस्याननुष्ठानात्-'(याञ्च. ३।२ १९) इत्यादि यथा काम्याननुष्ठाने, यथा वा ऋत्वज्ञभेषप्रायिक्षत्ताननुष्ठाने न प्रवर्ततः; एवं पुरुषावंविद्वितप्रायिक्षत्ताननुष्ठानेऽपि न प्रवर्तते । किन्तु यत्र नैमित्तिकनाश्य-दोषाभाव वपरागलानादौ, तत्रैव प्रवर्तत इति । पापनाशक्त्वं च प्रायिक्षतस्य शास्त्रावेव सिद्धम् । तथा च पुराणम्-

'व्यतिक्रमायथा पुत्र ! दोषोत्यत्तिर्मवेदिह । प्रायितात्त्रथेवेह दोषक्षय इति श्रुतिः ॥ 'इति । 'नाभुक्तं क्षीयते कर्म ' इत्यादि तु अकृतप्रायिक्षतपापपरमिति न कोऽपि निरोध इत्याशकरमन्ये विस्तरेण प्रपश्चितम् । तत्र निमित्तानामनेकत्वात् पापानामप्यपर्यन्तत्वात् देशकालाञ्चपाधिभेदाच बहुधा मिन्नानि तानि प्रायिक्तानि
मुनिवचधां समन्वयपूर्वकं संप्रहेण यथान्यायं व्यवस्थापनेन च सम्यगेव प्रतिपादयभयं प्रन्थः सर्वोपिर वरीवर्ति । ध चायं त्रिचतुर्वारमन्यत्र मुद्रितोऽपि नृनमशुद्धिः
मुथिष्टः, पङ्किषाताकुलः, दुश्चिन्नवाक्यविसंष्ठुल्धासीदिति पुनस्तव्छोधनाय
प्रश्ता वयम् ।

१ पूर्वमुदितानि सर्वाणि पुस्तकानि , २ विविधविद्याविद्यारदैः वे. शा. सं. धनश्यामशास्त्री जावडेकर, सांखळी, इत्येतैः स्वप्रन्थसंप्रहाद्वितीणमेकम् , ३ श्रीम॰ हालपाभगवत्यर्वकैः श्री. रामकृष्ण लक्ष्मण अभिषेकी- महादल- इत्येतैर्वितीण काश्यां शहरभट्टेन लिखितं जरत्तरमपरं चैतत्युस्तकमवलम्ब्य निरवर्तिष्महि संस्क-रणमदसीयम् । यथामनीवमयतिष्महि च पूर्वोपदिशतसक्तदोषपरिमार्जनाय । तथा 'प्रतारकैराहतमत्र किश्चिन्मया तु निर्मूलतया तदुण्झितम् । 'इति प्रन्थकत्रेव व्यतिरेकमुखेन स्वितस्यात्मनाहतवचसां समूलत्वस्य सत्यतां प्रत्यायितुं महता प्रयत्नेन तेषामाकरस्थानिर्देशमप्यकुर्महि ।

अस्मिन् प्रन्थे धर्मशास्त्रमात्रप्रसिद्धशब्दानां वाहुल्यात्, उदाहृतवचस्यु सन्दर्भ
श्चित्वेकल्यात्, तत्र तत्र मीमांसाप्रक्रियानुसरणाच समुद्भूतां दुर्वोचतां दूरीकर्तुं
कचिदपेक्षितान् विशेषानुपस्थापयितुं चानेकधर्मशास्त्रप्रन्थेभयो व्याख्यातार्थान्
विचित्य 'तत्त्वदर्शिनी' नाम तनीयसी टिप्पणीमप्यतनुम । सर्वथा तथा
संस्कृतोऽयं यथा पूर्वतनानि सर्वाण्यपि प्रकाशनान्यतिशेशयिष्यतीति विश्वसिमः ।

एकादशः शुद्धिमयूखोऽप्यनयैनान्नता संस्कृतो निचरात् गुजरातीमुद्रणालयत एवाविभविष्यतीत्युद्धोपणमप्यत्र प्राप्तकालं मन्यामहे ।

इत्यमास्यिवेऽपि यथाशक्ति यत्नेऽस्माकमल्पक्षत्वात् , मुद्दणयत्रस्य दूरस्थत्वा-चावश्यम्भाविषु दोषविशेषेषु 'प्रायधित्तप्रदानेनानुगृह्णस्तु भवन्तः ' इति तत्रभवतः सम्यान् सम्प्रार्थात्रैव तिष्ठासामः ।

· सच्छाकपूतपद्दपद्दतिविश्वतापि वैदाध्यकेशरहितापि कृतिर्मदीया । यत्स्वीकृता सहदयैः सदये सुधीभिर्वाणि त्वदीयकदणापरिणाम एषः ॥ '

माज्ञपादपांछः—

महाशालिक्षेत्रम् , गोवा १८६२ दीपावली

अनन्तयझे वरशर्मा धूपकरः।

# ॥ श्रीः ॥

# प्रायश्चित्तमयूलस्थविषयानुक्रमणिका ।

### ---

| विषय:                                     |         |       | वृष्टम्        | विषय:                         | वृष्टम्   |
|-------------------------------------------|---------|-------|----------------|-------------------------------|-----------|
| मङ्गलम्                                   |         | ***   | 9              | कर्मविपाकः                    | 98        |
| प्रतिहा                                   | •••     | •••   | 29             | पर्षत्                        | 29        |
| प्रायधित्तस्य पापशु                       | दिहेतुर | वम्   | ,,             | वर्षदुवस्थानम्                | 22        |
| प्रायधित्तस्र्वणम्                        |         | •••   | 2              | पापिनं प्रति प्रश्नादि        | 2.3       |
| प्रायधित्तपदस्य यो                        | गार्थः  | ***   | 29             | शायधित्तोपवेशः                | 23        |
| प्रायधित्तस्य नैमिति                      | तकत्वं  |       |                | उपदेशकत्वे प्रायधित्तम्       | 28        |
| काम्यत्वं च                               |         | •••   | ,,             | दुर्बलेऽनुप्रदः               | 39        |
| प्रायश्चित्तेऽधिकारः                      |         |       | 3              | प्रायिक्तितिकर्तव्यता         | 24        |
| श्रुद्रस्य विशेषः                         | • • •   | ***   | "              | ब्रीशृद्रयोः प्रतिनिधिविचारः  | 75        |
| खीणां व्यभिचारजा                          | नां चा  | धकार: |                | शुद्रे पञ्चगव्यम्             | 30        |
| क्षत्रियादिषु पादोना                      | दि      | ***   | 29             | वपनम्                         |           |
| साध्रमिणां विशेषः                         |         | •••   | 4              | तत्र सधवानां विशेषः           | "?<br>? E |
| - 01                                      | •••     |       | ,,             | वपनप्रकारः •••                |           |
| <b>उपनयनादर्वाक्</b>                      |         | ***   | 8              | वपनकालापवादादि                | 79        |
| प्रयोजकपित्रादीनां ।                      | क्ला    | ***   |                | वपनाभाषे त्रतद्वेगुण्यम्      | 80        |
| जीवधायुद्देशे न दो।                       | _       | ***   | 2 . 10         | भस्मस्रानम्                   | 1 10 (3)  |
| मरणफळकसम्युरपाद                           |         | n jon | 15             | गोमयस्रानम् भागाः । अत्र ।    | Part 4    |
| निमित्तिदोषापवादः                         |         | F     | केमांग<br>समाम | मृत्तिकास्नानम्               | 0.00      |
| माततायिवधे दोषा                           |         | FF B  | 3              | वारिस्नानम्                   | 33        |
| <b>जाततायिलक्षणम्</b>                     |         | 975   | PINE           | पश्चगव्यक्षानम्               | 33        |
| <b>जा</b> ततायिनिप्रवधे                   | VIII :  | 7.    | 90             | प्रायधिताचरणपर्यन्तं धर्माः   | 15.11     |
| क्रोमोकामञ्जतप्रायदि                      | स्टब्स् | स्था  | - 1            | होमजपादिविधिः                 | 3 19 19   |
| तत्रप्रसङ्गलक्षणम् ः                      | 111-41  | 100   | 7.77           | त्राह्मणमोजनादि               | paylet    |
| प्रायधितातिवेद्यः                         | ***     | 12 (  | 3.5            | अशकौ प्राथितमन्यद्वाराकार्यम् | P315,     |
| मापान्यसारास्यसः<br>स्रोतिदेशेऽद्वीदिन्यद |         | •••   | 19             | वतभन्ने प्रायधित्तम्          | प्रकृति   |
| A11144134114044                           | 641     |       | 4 4            | मरागप्त मापाप्यराम् 🐽 🐽       | 29        |

| विषय:                         |              |         | वृष्टम् | विषय:                               |         | प्रश्न     |
|-------------------------------|--------------|---------|---------|-------------------------------------|---------|------------|
| प्रायश्चित्तप्रयोगः           | •••          | •••     | ₹७      | निर्गुणषण्ढादिविप्रविषये            | ***     | 60         |
| <b>कृ</b> च्छादिस्वरूपम्      | ***          | •••     | *9      | पतितविश्रवधे                        | •••     | 37         |
| प्राजापत्यः                   | •••          | •••     | ¥₹      | कामतो विश्ववे                       |         | 37         |
| <b>कृ</b> च्छ्।तिकृच्छ्:      | •••          | •••     | 8.5     | क्षत्रियादीनां विशेषः               | •••     | ७२         |
| पराकः                         |              |         | ,,      | पतितामिषु विशेषः                    | •••     | 17         |
| मासोपवासकुरुष्ट्र:            | ***          | ***     | ,,      | पतितस्य सम्ध्यावन्दनम्              |         | ७३         |
| यायककृष्ट्र:                  | •••          |         | 25      | वहाहत्यावतातिवेशः                   | •••     | 3.9        |
| तप्तकृष्युः                   | •••          | ***     |         | भात्रेय्यादिवधे                     | •••     | "          |
| नहाकृषं:                      | •••          |         | 8.8     | आत्रेयीस्त्रीलक्षणम्                | •••     | **         |
| पञ्चगव्यहोमादि                |              |         | 84      | सवनस्थक्षत्रियादिवधे                | •••     | 46         |
| कपिलादिलक्षणानि               | ***          | ***     | • ~     | श्रोत्रियवधे                        |         | 99         |
| सान्तपनम्                     |              | •••     | 91      | विप्रे दण्डोद्यमादौ                 | ***     | ,,         |
| महासान्तपनम्                  | •••          | •••     | 86      | मिध्याभिशंषने                       |         | "          |
| स्रतिसान्त पनम्               | ***          |         | 2.5     | मिध्याभिशस्तस्य                     | ***     | ७६         |
| तुलापुरुषकृच्छः               | ***          | •••     | ¥0      | जातिभात्रक्षत्रियादिवधे             |         | 12         |
|                               | ***          | ***     | 22      | धंनहर्तृप्रेतिकियाया अकरणे          | • • • • | <b>W</b> U |
| चान्द्रायणम्                  | ···          | ***     | 29      | <b>अज्ञानादुवंत्तक्षत्रियादिवधे</b> |         | 12         |
| तस्य यवमध्यादि                | भ <b>दाः</b> | •••     | "       | व्यभिवारोत्पन्नवधे                  | •••     | -          |
| चान्द्रायणे प्रास्परि         |              |         | AC.     | चण्डालान्त्यजादिवधे                 | •••     | 11         |
| चान्द्रायणे एकाद्रश           | गागुपवा      | सनिर्णः | q: " ;  | क्रीवधे                             | •••     | ७९         |
| चान्द्रायणविधिः               |              | ***     | 88      | नाडाण्यादीनां वधे                   |         |            |
|                               | ***          | •••     | 40      | व्यभिचरितमाद्यादिवधे                |         | 60         |
| सोमायनम्                      | •••          | •••     | 41      | -y2                                 | ***     |            |
| प्राजापत्यादिप्रत्याम्न       | <b>।याः</b>  | •••     | 48      | गावध<br>विशिष्टायां गवि             | * * *   | >>         |
| सुवर्णनिष्कादिमानः            | 3            | •••     | 43      |                                     | •••     | ८३         |
|                               | ••,          | •••     | 96      | गोगर्भवधे                           | ***     | γŧ         |
| O >                           | • • • •      |         | 59      | काष्ठलोष्टादिभिगौवधे.,,             |         | · <b>6</b> |
| साधारणप्रायवितानि             |              | ***     |         | व्यवस्थाम्                          | ***     | GA.        |
|                               |              |         | 68      | रोधवन्धादिना विपत्ती                | ***     | 1).        |
| महापापसाधारणत्राय<br>पापभेदाः |              | 4       | 44      | औषभादिना विपत्तौ                    | ***     | 64.        |
|                               |              | •••     | 66      | मामदाहाद्ये                         | •••     |            |
| श्रहत्याप्रायवित्तम्          |              | ***     | 93      | अतिदाहादौ                           | •••     | 45         |
| जातिमात्रविप्रवधे             | ***          | *** .   | 90      | शृजभजादी                            | •••     | €€.        |
|                               |              |         |         |                                     |         |            |

| विषय:                      | पृष्टम् | विषयः प                          | ष्ट्रम्            |
|----------------------------|---------|----------------------------------|--------------------|
| वृषवधे                     | ९०      |                                  | 93                 |
| गजादिवधे                   | )1      | _ 0 3                            | 98                 |
| र्सिहन्याध्रादिवधे         | 53      | केशादिभक्षणे                     | ,,                 |
|                            | . ,     | <u>C</u>                         | 94                 |
| •                          | 98      | उच्छिष्टभक्षणे                   | 29                 |
| हंसवलाका दिवधे             | 51      | पीतोच्छिष्टपाने १९               | 3 €                |
| सास्थिनिरस्यित्राणिवधे .   | ९६      | स्त्रीणामुच्छिष्टभोजने           | ,,                 |
| भात्भधाते ्                | . ,     | ज्रीभिः सह भोजने <b>१</b> ९      | 80                 |
| आत्मघाताध्यवसाये           | . 90    | उच्छिष्टापवादः                   |                    |
|                            | ,, ,,   | क्याप्रति शहरारभोजने             | ,,                 |
| अनुगमनाभित्रती             | . 96    | திறி <u>(=க</u> லைம்)            | *                  |
| भात्मवातिप्रेतिकयायाम्     | • 35    |                                  | 10                 |
| अपमृत्यो                   | . 99    | 0 0 1                            | 50<br>10           |
| ऊर्ध्वोच्छिष्टादिमरणे      | . ,     | आमश्रादे ब्रह्मौदनादौ च          |                    |
| पर्य्युषितशवदाहे           | . 190   | संस्कारामभोजने                   | 27                 |
| द्विजस्य श्रूत्रवेतानुगमने | 95      | इस्तदत्तादिभक्षणे १३             | ))<br>[9]          |
| <b>सुरा</b> पाने           | . 22    | पर्यायदत्तात्रभोजने              |                    |
| सुराळक्षणम् •••            | . 909   | शृदहस्तभोजनादौ                   | 33                 |
|                            | . 103   | वृयापाकात्रमक्षणे                | *                  |
| कामतः सक्तरपाने            | . 304   | वक्की एकेन वात्रत्यागे १२        | ,,,                |
| अज्ञानतः सङ्ख्याने         | . ,     | निन्दितपङ्किभोजने                |                    |
| अपर्युवितमद्यपाने          | "       |                                  | 37                 |
| सुरासंस्पृष्टद्रब्यभक्षणे  |         | अभोज्यानाः १२<br>अभोज्यानापवादाः | -                  |
| - Constant Constant        | . 304   | रजकायमे १३                       | 12<br>} <b>(</b> e |
| लुजुनादिमक्षणे             | *. 99   | कापालिकामे १२                    |                    |
| ग्रह्मनपदार्थनिर्णयः       | 908     | चाण्डालाने                       |                    |
| अनिर्दशाया गोः क्षीरपाने   | . 308   | म्छेन्छादिभिर्वलाङ्गोजितस्य १२   | 19                 |
| उष्ट्रपादिक्षीरपाने        |         | आसौच्यमे १२                      |                    |
| कपिलाक्षीरपाने श्रदस्य     | , ,,    | म्केच्छादीनां पुष्करिणीवलपाने १२ |                    |
| मांसमक्षणे                 | 110     | ALEXANDER STREET                 | ,,                 |
| नरादिमांसमक्षणे            | ,,,     | शुद्रोदकपाने                     |                    |
| कचिन्मांसमक्षणानुद्वा      | 299     | प्रपादिजलपाने १३                 | •                  |
| 1000                       |         |                                  |                    |

| विषय:                                            |       | 984   | विषय:                      |             |            | पृष्ठम् |
|--------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------|-------------|------------|---------|
| संसर्गदुष्टभक्षणे                                | •••   | 253   | <b>इ</b> म्भद्रोणादिवानम्  |             | •••        | 186     |
| रजस्वलादिस्पृष्टभक्षणे                           | •••   | 19    | देवद्रव्यापहारे            |             | •••        | 180     |
| धादिस्पृष्टभोजने                                 | ***   | "     | कृत्युच्छेदे               | •••         | •••        |         |
| पाकोत्तरं केशकीटादिपाते                          | • • • | 933   | स्तेयापवादः                | •••         | •••        | . 71    |
| चाण्डालादिहर्रे                                  | •••   | 19    | अगम्यागमने                 | •••         | •••        | 91      |
| तत्स्प्रष्टभक्षणे                                |       | 2.9   | गुस्तल्पगमने               | * * •       | ***        | 885     |
| कीवादिहरे                                        |       | ,,    | _                          | ٠           | ***        | **      |
| काकादिस्पृष्टापवादः                              | •••   | 133   | व्यभिचरितसवर्णमार<br>      |             | •••        | 386     |
| अस्थ्यादिद् <b>पिता</b> नाशने                    | • • • | ,     | जनन्यतिरिक्तगुरुभा         |             |            | *,      |
| शवद्षितजलपाने                                    |       |       | श्रदस्य विप्रागमने         | ***         | • • •      | 140     |
| शबद्पिते स्नानमात्रे                             | •••   | 3 3 Y | गुरुपुकासु साधारण          | ास्त्रीव्यप | वादः       |         |
| गुणदुष्टाशने                                     |       |       | भगिन्यादिगमने              | •••         | ***        | **      |
| उदृतस्नेहादिषु                                   | •••   | 934   | अन्त्यावसायिनः             | •••         | •••        | 949     |
| पर्युषितापवाद:                                   | ***   | - 1   | राज्ञीप्रवजितादिगम         | ने          | •••        | 393     |
| अहुतान्नभोजने                                    |       | 9 3 8 | चण्डाल्यादिगमने            | •••         | • • •      | ,,      |
| श्वदभाजनादौ                                      | •••   | 21    | स्तुषादिगमने               | •••         | •••        | 848     |
| भिन्नभाण्डापबादः                                 | ***   | 93    | श्रातुभार्या <b>ग</b> मने  | •••         | •••        | 37      |
| वटाकदिपत्रेषु ओजने                               | •••   | "     | <b>भा</b> चार्योपाध्यायाति | भायांग      | मने        | 148     |
| कालदुष्टाशने                                     | •••   | 52    | सक्तिभार्याभ्रेश्वादिग     | मने         | •••        | 944     |
|                                                  | •••   | 130   | क्षत्रियवैश्यादिश्लीग      | भने         |            | 940     |
| अयोशनमकृत्या भोजने                               | •••   | 3>    | अनुपभुक्तागमने             |             |            | ,,,     |
| यहोपवीतं विना भोजने                              | ***   | "     | व्यभिचरितक्षत्रिया         |             |            | 1)      |
| अधानस्य रेतोविण्मृत्रायुत                        |       | **    | स्वैरिणीगमने               |             | •••        | 196     |
| स्नाननिमित्ते सत्यस्नातभे<br>स्थितप्रह्लादिभोजने | जन    | 936   | बन्धकीगमने                 |             | •••        | 13      |
|                                                  | ***   | 336   | स्वैरिणीबन्धक्योर्रुक्ष    | णम्         | •••        | 149     |
| वाग्दुष्टभावदुष्टाशने                            | •••   | 22    | सर्वत्र गर्भोत्पत्ती       | •••         |            | ,,,     |
| सुवर्णस्तेये                                     | + 4 + | 380   | प्रातिलोम्यव्यवाये         |             |            | 960     |
| कामतः सुवर्णस्तेये                               | ***   | JAS   | रअस्वलागमने                | •••         | •••        | 141     |
| युवर्णस्तेयसमेषु                                 |       | JAA   | तत्र दिनभेदाद्विरोषः       | .,.         | •••        | 952     |
| पुरुषक्रयश्वादिहरणे                              |       | 144   | <b>अ</b> न्स्यजागमने       |             |            | 983     |
| <b>जल्पम्</b> क्यरक्रादिहरणे                     | •••   | . ,,  | अन्त्यजाः                  |             | •••        | 37      |
| पान्यहरणे                                        | •••   | 346   | श्लीणां व्यभिषारे          |             | -          | 159     |
|                                                  |       |       |                            |             | : <u> </u> | A       |

| विषय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | er film  |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| गर्मोत्पत्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | पृष्ठम्  | विषय: पृष्टम्                           |
| गर्भिण्या व्यभिचारे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 166      | वान्छष्टस्य मद्यादिस्परी २०२            |
| The state of the s | 32       | उच्छिष्टस्य पुरीयस्पर्शे २०४            |
| पशुयमने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 355      | उच्छिष्टस्य चाण्डालस्पर्शे              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 305      | द्रव्यहस्तस्योच्छिष्टस्पर्धे ३०।        |
| वतलोपे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 10 \$ | उच्छ्रप्टस्य मुन्नादिकरणे               |
| स्वप्रे रेतस वत्सर्गे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १७६      | उच्छिष्टस्य सूर्यादिदर्शने              |
| वानप्रस्थयत्यो रेतउत्सर्गे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • • •    | नीलीवस्त्रपरिधाने ३०६                   |
| श्रीसम्भोगमन्तरेण रेतउत्सर्गे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59       | स्द्रनिर्मास्यस्पर्धे ••• •• २०७        |
| नैष्ठिके विशेषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 900      | रजस्बळाया अस्प्रचयस्पर्धे               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 900      | रजस्वलयोः सपत्न्योः स्पर्धे             |
| परिवेदने · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 908      | असपत्न्योः सवर्णयोः स्पर्धे             |
| देशान्तगते विशेषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 143      | <b>अस</b> वर्णास्पर्धे                  |
| अप्रेदिधिषुदिधिष्योः परिणयने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 368      | पतितस्य ध्रायक्तिकाल्यः                 |
| पर्याहितपर्याधात्रोः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 143      | उपनासासमर्थाचाम् २०९                    |
| संसर्गप्रायधितानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,,       | चाण्डाकेन सहैकवृक्षाचारोहणे २१०         |
| संसर्गमेदाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .,       | मोजनकाले श्वान्त्यजादिस्पर्शे ,,        |
| तत्र प्रायधितम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100      | विकास के जान्यजादिस्पद्य ,,             |
| पतितस्वाभिकाषभोजने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 950      | उच्छिष्टयोः परस्परं स्पर्शे २११         |
| पतितोच्छिष्टभक्षणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,        | विख्छद्विजसेस्पर्शे                     |
| निषिदस्पर्शे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 958      | भोजनकाळ रअस्वकान्तरं                    |
| चाण्डालादिस्पर्शे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | स्प्रद्वा भोजने ,,,                     |
| नमस्भाणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | चाण्डालदर्शने २१२                       |
| कव्यादशादिस्पर्शे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | **       | शादिदर्शने                              |
| कापालिकाविस्पर्धा (३६००० ४४०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1500     | आशीचिस्पर्शे                            |
| वायसादिस्पर्शे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 894-     | जासाम्यम स्पृष्टा भाजनादा               |
| रात्री जानप्राप्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1994     | मारौचिस्पर्वे स्नानास्त्राप्रजोदर्शने.  |
| शिशोविंशेषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,      | बन्धुमरणश्रवणादौ                        |
| म्बेन्छार्थः सम्भाषणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16.0     | रजस्तकायाः स्नाने विशेषः २१३            |
| चण्डालादुपदेशमहणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | परम्परास्पर्धो                          |
| चाण्डालसङ्करे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | अचेतनभ्यषधाने<br>चेतनभ्यषधाने           |
| तदुन्छिष्टादिस्पर्योः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 203      | चेतुनक्यवधाने                           |
| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 2 2 3  | * F * * * * * * * * * * * * * * * * * * |

| विषयः                           |             |       | पृष्टम्    | विषय:              |                 |          |         | पूछम्         |
|---------------------------------|-------------|-------|------------|--------------------|-----------------|----------|---------|---------------|
| एकशास्त्रारोहणे                 | •••         | ••    | <b>388</b> | कौमारदारह          | यागे 🐪          | •••      | ••.     | <b>२</b> ३२   |
| स्पर्शप्रायधितापवादः            |             | ••    | 74         | टुमच्छेदे          | • • •           | •••      | •••     | 91            |
| चैत्यवृक्षादिस्पर्शे            |             | :     | 294        | <b>व्यसनेषु</b>    |                 | • • •    | •••     | २३४           |
| वादिदंशे                        |             |       | 25         | <b>शृद्रसेवादी</b> |                 | •••      | •••     | 13            |
| नाभेरूध्वे दंशे                 |             |       | 92         | अनाश्रमे           |                 | ***      | •••     | 21            |
| ब्रह्मचारिणः श्वादिदं           | शे .        | • • • | २ १६ 🕆     | अभिचारे            | ***             | •••      | •••     | २३५           |
| वतस्थस्य भदंशे                  | • • •       | • • • | 73         | असव्यक्ति          | रे <b>ग्रहे</b> | •••      | •••     | 19            |
| बाह्मणरहितप्रामे श्व            | दंशे        | •••   | ,,         | दुष्टप्रतिप्रहरि   |                 | •••      | ***     | 1)            |
| स्त्रीणां विद्येषः              | ***         | •••   | 280        | तीर्थतीरक्षेत्र    | _               | -        | •••     | २३७           |
| वतस्थस्त्री <b>विषये</b>        |             | • • • | 29 )       | त्रतिगृहीतद        |                 | :        | * * *   | २३९           |
| रजस् <mark>वलायां विशेषः</mark> | 9-0-0       | • • • | 12         | कौशीलव्ये          |                 | ***      | •••     | २४०           |
| शुनाघातादिषु                    |             | •••   | ,,         | गुरोर्निबन्धे      | ***             | •••      | •••     | 19            |
| वणे कृम्युत्पत्तौ               | •••         | •••   | 216        | जातिश्रंशक         | राणि, ते        | 19 प्राय | वितंत्र | २४३           |
| वर्णभेदेन प्रायधित              | भेद:        |       | 13         | सङ्करीकरणा         | नि              | •••      | •••     | 19            |
| नाभेरपरि विशेषः                 |             | •••   | 299        | अपात्रीकरण         |                 | •••      | ***     | *)            |
| उपपातकानि                       | •••         | •••   | ,,         | मलिनीकरण           |                 | •••      | •••     | 23            |
| गोवधे                           | ***         | •••   | २२०        | तेषु प्रायधि       |                 | •••      |         | 344           |
| <b>द्यात्यतायाः</b>             | •••         | •••   | .,         | प्रकीण             | नि प्राप        | धिसा     | नि      | **            |
| ऋणानपाकरणे                      | ***         | •••   | २२२        | वेदविष्ठावने       | 1               | •••      |         | 3.0           |
| <b>क्रनाहिताप्रितायाम्</b>      |             | •••   | 223        | नित्यकर्मा         | इरणे            | •••      | •••     | 19            |
| <b>अविक्रे</b> यविके <b>ये</b>  |             | •••   | 228        | नित्ययद्या         | करणे            | ***      | -40     | 19            |
| श्रविकेयाणि                     |             | •••   | २२६        | पश्चमहायद          | ाकरणे           | •••      | •••     | 484           |
| गोविकये निन्दा                  |             |       | 33         | ऋतौ परम            | यगमने           | •••      | •••     | 39            |
| <b>मृतकाष्यापक</b> मृतक         | प्रध्या पित | योः   | २२७        | पन्त्याः प         | त्यननुस         | रणे      |         | ,,            |
| पुत्रविकये                      | •••         |       |            | इन्द्रधनुर्दर्श    | नादौ            | •••      | •••     | 580           |
| कन्याविक्रपे                    | •••         |       | 27         | बनापदि ः           | भेक्षचर्ये      | •••      | . *     | 22            |
| याज्ययाजने                      |             |       | 32         | पह्नी विष          | मदाने -         |          |         | 77            |
| डालादिस <b>लिथी</b>             | भस्यारि     | पाठे  |            | दण्डयोत्स          | र्ग             |          | ***     | ~ <b>₹</b> ¥< |
| <u> पितृमातृम्</u> धताचार्यभ    | _           |       |            | क्षत्रियाव         | भिवादने         | ***      |         | , ,,          |
|                                 | ***         |       |            | देवादीना           |                 |          | • • •   | , ,,          |
| कामित्यांगे                     |             |       | 77         | अञ्डपोव            | _               |          | _       | ,             |
| व्यासिक्ताः ०००                 | ***         | •••   | -4-        |                    |                 |          |         |               |

| विषय:                            |       | पृष्ठम् | विषय:                     |             |           | COMM     |
|----------------------------------|-------|---------|---------------------------|-------------|-----------|----------|
| मधोदारादि                        |       | . २४९   | गोयुक्तयानादिषु           | 200         |           | पृष्ठम   |
| पत्न्या भर्तुरतिक्रमे            |       |         | भाजुजायाना। द्यु          | મહુન,<br>^- | •• •      | • ,,     |
| पर्वणि मैधुने                    | •••   |         | भार्यो त्वं मात्रा        | सदशात्      | युक्तवा   |          |
| वमने                             | ***   | ,,      | पुनर्गमने                 | ***         | •••       | २५९      |
| *** ***                          | •••   | 9.7     | वस्तिकर्मणि               | • • •       | •••       | ,,       |
| यहोपनीतादिनाशे                   | •••   | 2>      | देवालयशिलादिन             | । स्वगृ     | हकरणे     | , ,,     |
| <b>अ</b> म्युदिता दिलक्षणम्      | •••   | 240     | वानप्रस्थयत्योर्वत        | <b>ম</b> রী |           | २६०      |
| संस्कारातिपत्तौ                  | •••   | > 9     | त्रतोपत्रतानि             |             |           |          |
| गर्भाधानाकरणे                    |       | 29      | जले प्रतिविम्बद्द         | ने          | •••       | 23<br>31 |
| <b>ध</b> तादी                    | • • • | ,,      | प्रतिधुत्यानृतोक <u>ौ</u> |             |           |          |
| संवत्सरं कियातिपाते              |       | ,,      | भोजनकाळीनमौन              |             | •••       | 7,7      |
| निमञ्जणं गृहीत्चा तस्यागे        | •••   | २५२     | पशुवनमुखेन जलप            |             | ***       | 3 5 8    |
| <b>अ</b> नृतवचनादी               | •••   |         | _                         |             | •••       | 3        |
| निषिद्धदेशगमने                   | •••   | ''      | असिवण्डै: सह र            | दिने        | •••       | 27       |
| कमैनाशाजलस्पर्शादौ               | •••   | "       | ्रेत <del>ालङ</del> ्करणे | •••         | •••       | ,,,      |
| खरयानाचारोहणे                    | •••   | 27      | प्रेतानुगमने              | •••         | •••       | . 99     |
| <b>ब्रह्मो</b> प्राह्माको लागे   | •••   | २५३     | त्राह्मणस्य शुद्रवेता     |             |           | २६२      |
|                                  | ***   | 72      | कन्याया विवाहा            | त् पूर्वे   |           |          |
| दिवा मैधुनादी                    | •••   |         | रजोदर्शने                 |             | ***       | 1 33     |
| धनुदकम्त्रपुरीपकरणे              | •••   | २५४     | श्राद्वोपवासदिने ।        | दन्तधाव     | ने        | , 111    |
| <b>अ</b> प्सु मृत्रपुरीचोत्सर्गे | •••   | 7)      | पतितत्यागविधिः            |             | ***       | 263      |
| स्वपुरीषदर्शनादी                 | •••   | २५५     | निनयनविधि:                | •••         | ***       | . 33     |
| यहोपवीतं विना मृत्रपुरीष         | ोत्स  | í "     | स्रीत्यागे विशेषः         |             | * 5 6     | 3 6 X    |
| पलाशासनयानाचारोइणे               | •••   | 296     | रहस्यप्रायधित्तम्         |             |           | 354      |
| निषिदकाष्ट्रेन दन्तघाशने         |       | ,,      | साधारणप्राय               | थेचानि      |           |          |
| <b>अन्तरागमने</b>                | •••   | 39      | महाहाविषु                 | •••         |           | 3.40     |
| व्रक्षचारिघर्मलोये               | •••   | 2,      | सुरापाने                  | •••         | ***       | 303      |
| क्षत्रियस्य रणे पृष्टदर्शने      |       | 290     | सुवर्णस्तेये ा            | * * *       | •••       |          |
| गृहीतवतभन्ने                     |       | ]       |                           | •••         | 4.0       | ३७३      |
| न्नासणस्य धन्नियादिवस्या         |       | ,,,     | गुस्त्वस्य सने            | •••         | •••       | 308      |
| धनार्जने                         |       | 296     | वपशापादियु                | ***         | •••       | २७५      |
| <b>स्त्री</b> पनोवश्रकः          | •••   | 176     | <b>अमध्यमक्ष</b> णे       | ***         |           | 348      |
|                                  | •••   | 2,      | सर्वपामेषु                | •••         | 9,850     | 200      |
| मार्याया मुस्रोधने अ             | •••   | २५८     | उपसंहारः                  | •••         | 1.7 7 1 1 | SWE      |
|                                  |       |         |                           |             |           | 4 4      |

# प्रायिक्तमपूर्वे प्रवाणत्वेनोवात्तग्रन्थग्रन्थकुत्रामानि ।

**अ**क्तिराः

स्रि:

**अपरा**केः

**काचारमतम्** 

भाचारमाघवीयम्

मादिपर्व

आपस्तम्बः

भाश्वलायन:

**वशनाः** 

**ऋ**ग्रिवधानम्

ऋग्वेद:

ऋष्यशृहः

कुण्युः-

कल्पत्रः

कलिक्ययं निर्णयः

**कस्**यपः

कात्यायनः

कालिकापुराणम्

कार्जाजिनिः

कुमारः

कोशः

कौथुमनाहाणम्

कौर्भम्

मतुः

गयदेवसः

गरुडपुराणम्

गार्ग्यः

गालमः

गौतमः

चतुर्विशतिमतम्

च्यवनः

छागछेय:

जमद्भिः

जातुक्रण्यः

जावाल:

जाबातिः

जिकन:

**उदे**8श्रातृचरणाः

टोडरानन्दः

तैसिशयकम्

द्दाः

दानधर्मः

देवलः

**दे**सनिर्णयः

धर्मप्रकाशः

धर्मविष्तिः

**धौम्यः** 

नारदः

निबन्ध**र**ूतः

क्सपुराणम्

पराशरः

पारस्करः

**पितामद्वरणाः** 

पुराणम्

पुलस्त्यः

पैठीनसि:

प्रचेता:

प्रजापतिः

प्रभासखण्डभ्

प्रयोग**पारि**जातः

গ্ৰছ:

प्राजापस्यः

प्रायश्चित्तविवेकः

वादरायणः

बौधायनः

वृ**द**न्नारदीयम्

वृहन्मनुः

वृहत्प्र चेताः

बृहत्संवर्तः

षृह्यमः

वृहद्व सिष्ठः

**मृहद्विष्णुः** 

**नृ**दद्वपासः

**बृहस्पतिः** 

नहागर्भः

त्रहापुराणम्

वद्याण्डपुराणम्

भववेषः 🗆

भगषद्गीता

भद्धाजः

भर्त्यकः

भविष्यपुराणम्

भाखाजगृह्यम्

मद्नः

**मद**नपारिजातः

मदनरक्रम्

मध्यमानिराः

मनुः

मरीचि:

महातिराः

महाभारतम्

**म**हार्णवः

माधवः

मार्कैण्डेयः

मार्कण्डेयपुराणम्

मिताक्षरा

मेभातियिः

यमः

याञ्चलक्यः

योगयाज्ञदल्क्यः

योगी

योगीश्वरः

<del>रुषु</del>पराशरः

रुषुविष्णुः

**रुपुदारी**तः

**स्त्रिपुराणम्** 

**छिचितः** 

कीव्यवती '

छौगाक्षिः

वराइपुराणम्

वसिष्टः

वहिपुराणम्

वाचस्पतिमिश्राः

वायवीयम् विज्ञानेश्वरः

विश्वामित्रः

विष्णु:

विष्णुधर्मोत्तरम्

विष्णुपुराणम्

विष्णुरहस्यम्

बृद्धगार्थः

वृद्धपराशरः

बुद्धयाज्ञनल्क्यः

वृद्धवसिष्ठः

**वृद्ध**विष्णुः

**बृद्धाता**सपः

वृ**द**हारीतः

वेवस्वतः

वैशस्पायनः

व्यव**हारम**युखः

**च्या**घ्रः

**म्या**घ्रपादः

व्यापः

**धाटघायनिः** 

शातातपः

**चिवपुराणम्** 

ञ्चलपाणि:

হীনক:

शङ्कराचार्याः

হাক্ল:

शाण्डित्यः

थ्राद्वमयूख:

श्राद्धहेमादिः

श्रीपतिः

श्रुतिः

यट्त्रिंशन्मत**म्** 

समयमयूखः

साम्बः

सुमन्तुः

सुतसंहिता

सुत्रम्

संवर्तः

सैस्कारमयूख:

स्मृत्यन्तरम्

**स्मृ**त्यर्थसार:

स्मृतिसङ्ग्रहः

हरदलः

हारीतः

हेमाद्रिः

g.

305

252

243

353

अगुरुष्

**धुनादिसाहनर्यात्** 

र्क्सनाशाष्ट्रक्ष्यर्शादी **कर्मनाशाञ्चलस्पर्शात्** 

नियमनविधिमाह

गुदम

**ट्युनादिसाहचर्यात्** कर्मनाशानवस्पर्शादी

कर्मनाशाजस्यशीत्

निनयनविधिमाह

# शङ्कामा । श्रीमद्भगवद्गीता [११ टीका-

द्वितीयावृत्तिः

[ प्रथमो गुच्छः ]

द्वितीयावृत्तिः

अत्रायोजितानां व्याख्यानामयं क्रम:—

१ शाङ्करभाष्यम् ,ेर आनन्दगिरिकृता शाङ्करभाष्यव्याख्या,

२ रामानुजभाष्यम्, ४ वेङ्कटनाथरचिता रामानुजभाष्यतात्वर्यचन्द्रिका,

५ व्यानन्दतीर्थीयं माध्वभाष्यम्, ६ तदनुयायिनी जयतीर्थरिवता प्रमेय-

७ हनुमत्कृतं पैशाचभाष्यम्, [ दीपि

८वेङ्कटनाथकतं ब्रह्मानन्द्र विर्योख्यानंव्याख्यानं, ९वहभीया तत्त्वदीविका,

१० तदनुसारिण्यमृततरङ्गिणी, ११ नैलकण्ठीयो भारतभावदीपः-इति।

प्रष्टिया १५५० सूरु**पम् रु.१८-०-० डाकव्ययः१-७-०** 

# निम्बार्कीय-तत्त्वप्रकाशिकाद्यष्टरीकोपेता

# ८ दीका-] श्रीमद्भगवद्गीता [८ दीका-

प्रथमावृत्तिः

[द्वितीयो गुच्छ:]

प्रथमावृत्तिः

अत्रायोजिसानां व्याख्यानामयं क्रमः--

- ( १ )निम्धर्कमतानुयायिश्रीकेशवकाश्मीरिभद्याचार्यपादप्रणीता-तत्त्वप्रकाशिका,
- (२) श्रीमधुसुदनधरस्वतीकृता— गुढार्थदीपिका,
- (३) श्रीशहरानन्दप्रणीता तात्पर्यवोधिनी,(४)श्रीधरस्वामिकृता सुवोधिनी,

(५) श्रीसदानन्दविरचितः— आवप्रकादाः,

- (६) श्रीधनपतिसुरिविरचिता— आण्योत्कर्षशीपिका,
- ( v ) दैवक्रपण्डितश्रीसूर्यविरिचता परमार्थप्रपा,
- (८) पूर्णेश्रहमतीनुसारिधीराघवेन्त्रकृतः— अर्थसंप्रह्यां 🗝 इति 🕒

प्रधिस्या १३५० मूल्यम् र.१०-७-७ हाँकव्ययः१-८-७

'गुजराती' प्रिन्टिंग प्रेस सासुन बिल्डिंग, पल्फिन्स्टन् सर्कल, कोट-मुंबर्र

# श्रीनीलकण्ठभदृकृते भगवन्तभास्करे

# प्रायश्चित्तमयूखः।

[दशमः]

अनन्तयज्ञेश्वरकृतया 'तत्त्वदर्शिन्या ' टिप्पण्या विभूपितः !

5 242

नमामि भास्त्रत्पदृपद्धनं तत् श्रीनीळकण्ठोऽहमध प्रकुर्ते । स्मृत्त्रोपदेशान् गुरुशङ्करस्य विनिर्णयं पापविशुद्धिहेतुम् ॥ प्रेतारकराहतमत्र किश्चित् मया तु निर्मूळसया तदुष्टिझतम् । जनोक्तितातौ न हि तत्र काचिन् खपुष्पहीनापचितिने हीयते ॥ भगवन्त्रभास्कराख्ये प्रन्थेऽस्मिन् शिष्टसम्ते च ततः। प्रायश्चित्तमयूखः प्रतन्यते नीळकण्ठेन ॥

पापिवशुद्धिहेतुरतं प्रायश्चित्तस्याह याज्ञवल्कयः—(३।२१९-२०)
' विहितस्याननुष्ठानान्त्रिन्दितस्य च सेवनात्। अनिप्रहाचेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति।। तस्मात्तेनेह कर्तव्यं प्रायश्चित्तं विशुद्धये। ' इति।

९ कविदत्र 'जन्ने वितामहतनोः' इत्यादयः श्लोका दृश्यन्ते, ते च आचार-समय-श्राद्ध-प्रतिष्ठा-मयुखारम्भेषु प्रकाशिता एवेत्याब्रेडनभयात्र संगृहीताः।

— आनिमेहादिति पर्युदाससंग्रहार्थम् । विद्विताननुष्ठाननिषिद्ध-सेवननिमित्ते विद्वितं कर्म प्रायश्चित्तम् । प्रारब्धपापनाशार्थे तु कर्मणि तत्पदं गौणम् । माधवविज्ञानेश्वरावप्येवम् ।

यत्तु-शूलपाणीयटोडरानन्दयोः-'पापनाशकं कर्म प्रायश्चित्तम्' इति; तन्न, तुलापुरुषादावतिव्याप्तेः, क्रस्वङ्गश्चेषप्रायश्चित्तेऽच्याप्तेश्च ।

एवं प्रायश्चित्तपदस्य रूढःवे योगमध्याहांगिराः-

'प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते। तपोनिश्चयसंयुक्तं प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्॥' (म. स्मृ. ११।४७-प्र. ५) इति।

यत्तु पक्षधरमिश्रभक्तूपाध्यायटोडरानन्दकृतः-

'प्रायः पापं विज्ञानीयावित्तं तस्य विशोधनम्'। इति पेठुः, तत्राकरश्चिन्त्यः॥

इदं च प्रायश्चित्तं निमित्ते विधानात्रेमित्तिकम्, पापनाशकतया काम्यं च। अत एव बृहस्पतिः—

' प्रायश्चित्तं यत्कियते तन्नैमित्तिकमुच्यते । ' इति ।

१ 'इन्द्रियाथेषु सर्वेषु न प्रसन्नेत कामतः । '(म. ४।१६) इतीन्द्रियप्रसक्तरि निषद्धत्वात् निन्दितसेवनप्रहणेनैव तह्नद्दणसिद्धेः किमये 'अनिप्रहाच 'इति प्रथगु-पादानम् ! इत्याशक्कावारणार्थमाह— पर्युदास इति । पर्युदासः प्रत्ययातिरिकेन धानुना वा नाम्ना वा ननः सम्बन्धः । यथा— 'नेक्षेतोयन्तमादित्यं' इत्यन्न 'तस्य वतं 'इत्युपक्रमात् किथत्कर्तेच्य एवार्यो वक्तच्यः । तदुक्तौ च न ननः प्रत्ययेन सम्बन्धो घटते, कर्तच्यार्थोकेरनुपपत्तेरिति तस्माद्वतारितो ननीक्षतिना सम्बध्य लक्षणया विधानयोग्यमीक्षणविरोधिनं 'नेक्षे 'इत्यनीक्षणसङ्करपद्धपम्पे प्रतिपादयतिः तथाऽत्र 'वतानीमानि धारयेत् '(म. ४।१६) इति वतक्षच्दा-धिकारात् नन्भवणाबेन्द्रियप्रसक्तिप्रतिषेधकः सङ्कल्पो विधीयते । स च भाषस्य इति प्रथक् संगृह्यत इति भावः ।

#### जावाल:---

'काम्यं नैमित्तिकं चातः प्रायिश्वत्तिमिति स्थितिः।' इति। एवं च सर्वाङ्गोपसंद्वारासामर्थ्येऽप्यधिकारोऽविरुद्धः॥ अत्राधिकारस्रवेवर्णिकानां तावद्विद्धःवादप्रतिबद्ध एव। शूद्रस्याप्याहतुः शङ्कालिखितौ—

' कुच्छ्राणि द्विजातीनामेव, नावरस्य, कामं धर्मेप्लोरप्रतिषिद्धः साधारणो हि धर्मो नियमश्च ' इति ।

—कुच्छाणि काम्यानि । धर्मेप्सोः प्रायश्चित्तार्थिनः । याज्ञवल्क्योऽपि—(३।२६२)

' शुद्रों ऽभिकारहीनोऽपि कालेनानेन शुद्धधित । ' इति ।

—अधिकारहीनो जपहोमाधिकारशून्यः । कालः प्रायश्चित्ताधि-करणम् । तस्य विशेषमाहाङ्गिराः—

> ' तस्माच्छूद्रं समासाद्य सदा धर्मपये स्थितम् । प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं जपहोमविवर्जितम् ॥' इति ।

#### स एव---

'शुद्रः कालेन शुद्धयेत गोत्राद्यणहिते रतः। दानैर्वाऽप्युपवासैर्वा द्विजशुश्रूषया तथा ॥ ' इति । यत्तु मिताक्षरायां स्मृत्यन्तरे—( ३।२६२ )

' कुच्छ्राण्येतानि कार्याणि सदा वर्णत्रयेण तु। कुच्छ्रेष्वेतेषु शुद्रस्य नाधिकारो विधीयते॥ १ इतिः

'प्रायशक्ष समं चित्तं चारियत्वा प्रदीयते। पर्षदा कार्यते यतु प्रायक्षितिमिति स्मृतम् ॥' अस्यार्थः - पापिनां चित्तमितिक्याकुलं भवति, तक्ष परिषदा वतायः ज्ञानेन प्रायशोध्नश्यं समं स्वस्यं कार्यते, तद्वतं प्रायक्षित्तपदनाच्यमिति। - प्रा.मु. प्रायस्य चित्तिचित्तयोः ' इति पारस्करादिगणे (६११।१५७) पाठात् सुद्। प्रा. कौ,

अतः - पापक्षयकामनावदिषकारिकर्तव्यत्वेन, पापनिश्चयवदिषकारिकर्तव्यत्वेन च काम्यत्वं नैमित्तिक्त्वं चेति द्वयोरेवावगम्यमानत्यात् आतेष्ठिवदिषकारयोः
संवल्तम् । - इति प्रायक्षित्तरवे । न चैकस्य कर्मणो नित्यत्वकाम्यत्वाम्यां द्वैरूप्यात्रीकारे नित्यानित्यसंयोगविरोधः; ' एकस्य त्भयार्थत्वे संयोगपृथक्त्वम् '
( पू. मी. ४।३।५ ) इति न्यायेन तस्य सुपरिद्वरत्यात् ।

तत्काम्यकुच्छ्रपरम् । यत्तु मनुः—(१०।१२६)

> 'न शुद्रे पातकं किंचिन्न च संस्कारमहिति। नास्याधिकारो धर्मेऽस्ति न धर्मात्प्रतिषेधनम्॥ ' इति;

तद्रथमाह सेधातिथिः — द्विजाधिकारिकं भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणाहशुना-दिभक्षणे पापं नाऽस्ति, विहितविवाहाद्यतिरिक्तसंस्कारं च नाईति। उपवासाद्यावेतस्य न नित्योऽधिकारः, तद्करणान्न प्रत्यवैति। तस्मादेव धर्मादस्य प्रतिपेधनमपि नास्ति, करणेऽभ्युद्योऽस्त्येवेति।।

'वद्नित केचिद्विद्वांसः स्त्रीणां शृद्समानताम्।' (१।७।२१) इति स्तसंहिताशुक्तेः।

'श्द्राणां तु सधर्माणः सर्वेऽपध्वंसजाः स्मृताः ।' (म. स्मृ. १०।४१) इति स्मृतेश्च, स्त्रीणां व्यभिचारज्ञानां चाधिकारः । अत एव प्रायश्चित्त-मपि शृद्वदेव । तथा च विष्णुः—

' विप्रे तु सकलं देयं पादोनं क्षत्रिये स्मृतम् । वैश्येऽर्के पादशेषं तु शूद्रजातिषु शस्यते ॥ ' इति ॥ यत्तु फश्यपः—( य. स्मृ. ३।१९ )

'विपार्के क्षणियस्योक्तं तद्के वैश्यजातिषु । तद्कीय शुद्राणां प्रायश्चित्तं विदुर्बुधाः ॥ 'इतिः; तदकामकृतविषयमिति माधवः ।

यत्त्वङ्गिराः---

पर्वधा ब्राह्मणानां तु सा राज्ञां द्विगुणा मता। वैश्यानां त्रिगुणा प्रोक्ता पर्वद्वच्च व्रतं स्मृतम्।) १ इति। भविष्ये—

> ' चतुर्गुणं सु शुद्राणां पर्धदुक्ता महात्मभिः । पर्धद्वच त्रतं प्रोक्तं शुद्धये पापकर्मणाम् ॥ ' इति ।

एतच 'प्रातिलोम्यापवादेषु विगुणत्रिगुणा दमाः'। (२।२०७) इति वाज्ञवलक्योक्तेद्रेण्डाधिक्यानुमितदोषगौरवात्प्रातिलोम्यकृतचतुर्विधसा— रूप्यपरम्। ' द्विगुणं त्रिगुणं चैव चतुर्गुणमधापि वा । क्षत्रविट्शुद्रजातीनां ब्राह्मणस्य वधे त्रतम् ॥ ' इति प्रजा-पत्युक्तेर्विप्रवधपरं च ।

# आश्रमिणां विशेषमाहाङ्किराः—

'गृहस्थोक्तानि पापानि कुर्वन्त्याश्रमिणो यदि। शौचवच्छोधनं श्रोक्तमर्वाग्त्रह्मानिदर्शनात्॥ ग इति।

—शौचवहिगुणादि। तथा च मनुः—( ५।१३७)

' एतच्छोचं गृहस्थस्य द्विगुणं ब्रह्मचारिणः। त्रिगुणं तु वनस्थानां यतीनां तु चतुर्गुणम्॥ ' इति ।

गृहस्थोक्तिः स्नावकोपलक्षिका। अन्यथा विधुरादेः प्रायश्चित्तमेव न स्यात्। ब्रह्मनिदर्शनं तत्त्वज्ञानम्। ज्ञानोत्पत्त्यनन्तरं तृत्पन्नं पापं ज्ञानेनैव नाज्यते, 'ज्ञानामिः सर्वकर्माणि भस्मसारकुरुतेऽर्जुन ! १ (४)३७) इति भगवद्गीतोक्तेः।

त्रद्वांचारिणो हैगुण्योक्तिः षोडशवर्षार्थ्यम्। पोडशवर्षपथतं त्वाहां-गिराः— ( छ. अं. ३३ वृ. यमः ३।३ देवलः ३०आए. ३।६ )

' जशीतिर्यस्य वर्षाणि बालो बाऽप्यूनपोडशः । प्रायश्चित्तार्द्धमहैति स्त्रियो रोगिण एव च ॥ ' इति । जादिपर्वणि—( १०८।१७ )

> ' आचतुर्दशकाद्वर्षात्र भैविष्यति पातकम्। परतः कुर्वतामेवं दोष एव भविष्यति ॥ ' इति ।

१ अत्र पूर्वोदाइतवचनस्य ब्रह्मचारिषु लच्धावकादातयां कथं बाधकता ? तस्मा-दिह केन किंवा बाध्यमिति विनिगमनं परिभावनीयम् । प्रा. की.

२ चतुर्दशाद्ध्वे पापमस्तीति पौराणं मतमिवम् । वस्तुतस्त्कहेतोः पुण्यपाप-विमागक्कानपर्यतमेव पापानुत्पत्तिः । तेन प्रववर्षायन्तर एव दोवो नास्तीत्यादि-बचनं विद्वदिभग्रायम् । अन्यवा कलिकोपेऽल्पायुष्ट्रेन पापाभावप्रसन्तः स्यात् ।

#### अङ्गिग:---

' अर्वाक्तु द्वादशाद्वर्षादशीतेरू ध्वमेव वा। अर्द्धमेव भवेत्पुंसां तुरीयं तत्र योषिताम्।। ' इति। षत्रोचावचावधितारतम्यं शक्तितो ज्ञेयम्।

#### यत्तु विष्णुः—

'स्रीणामर्क्षे प्रदातव्यं बृद्धानां रोगिणां तथा। पादो बालेपु दातव्यः सर्वेषापेष्वयं विधिः॥ 'इति; तदुपनयनादवीक् श्रेयम्।

### शङ्क:--( वृ. यम: ३।१-२ )

' उनैकादशवर्षस्य पञ्चवर्षात्परस्य च । प्रायश्चित्तं चरेद्धाता पिता वाडन्यः सुद्धजनः ॥ अतो बालतरस्यास्य नापराधो न पातकम् । राजदण्डो न तस्यास्ति प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ' इति ।

#### कुमार:----

' मद्यमूत्रपुरीषाणां अक्षणे नास्ति कश्चन । दोपस्त्वा पञ्चमाद्वर्पादूर्ध्व वित्रोः सुद्धद्वुरोः ॥ ' इति ।

गौतमः— ( शश )

'प्रागुपनयनात्कामचारकामवादकामभक्षाः ' इति ।
'सुरापाननिपेधस्तु जात्याश्रय इति स्थितिः । '
इति कुमारवाक्यान् ;

' अञ्चेतस्तु यो वालो मद्यं मोहारिपवेद्यदि । कुच्छ्रत्रयं गुरुः कुर्यान्माता भ्राता तथा विता ॥ १

इति' स्मृतेखानुपेतस्य दोषोऽस्त्येवेति विश्वानेश्वरः ।

पतद्वचनद्वयस्य पश्चमवर्षप्रवृत्त्युत्तरपरतयाऽप्युपपत्तेस्तत्रानुपेतस्य दोषः, वर्षचतुष्टयपर्थतं न दोष इति तु युक्तम् । यत्तु समृत्यन्तरे—(दक्षः १।३−४)

१ जात्कर्थ--- प्रा. मु.

' जातमात्रः शिशुस्तावद्यावदृष्टी समा वयः। स हि गर्भसमो द्वेयो व्यक्तिमात्रप्रदृशितः॥ भक्ष्याभक्ष्ये तथा पेये वाच्यावाच्ये तथानृते। तस्मिन्कालेन दोषः स्यात्स यावन्नोपनीयते॥ १

इति; तन्मचेतरपरम् ।

इदं चार्छपादादिपरिमाणमुपदिष्टमौतिकद्वाद्शाब्दिकारोक्षय प्रव-र्तते, न तु क्षियादिनिमित्तकद्वेगुण्याद्यपेक्षया। ब्रह्मचारित्वादिनिमित्तकं द्वेगुण्याद्यप्येवम् । अद्धपादद्वेगुण्यत्रेगुण्यादिविधीनामुपजीव्योपजीवक-भावाभावेन परस्परानालोचनया मौलिकविधिमात्रालोचनेनैव प्रवृत्तेः ॥

प्रयोजकिपित्रादीनां फलमाहापस्तंबः—(ध. सू. २।२९।१) 'प्रयोजयिताऽनुमन्ता कर्त्ता वेति स्वर्गनरकफ्छेषु कर्मसु भागिनः' इति ।

#### पैठीनसिः—

'हन्ता मन्तोपदेष्टा च तथा सम्प्रतिपादकः। प्रोत्साहकः सहायश्च तथा मार्गानुदेशकः॥ आश्रयः शखदाता च भक्तदाता विकर्मिणाम्। चपेक्षकः शक्तिमांश्चेदोषवक्तानुमोदकः॥ अकार्यकारिणस्तेषां प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत्।

—हन्ता साक्षाद्धन्ता। मन्ताऽनुमन्ता प्रवृत्तप्रवर्त्तकः। उपदेष्टा मार्गो-द्वाटनादिकृत् । सम्प्रतिपादकः पळायमानमित्रमुपरुन्धन् परेभ्यो हन्तारं यो रक्षति। प्रोत्साहकः स्तावकः। सहायः सहगन्ता। अनुमोदको हन्तुईर्पमनुपोद्धृष्यति। भक्तपद्मीपधादेरप्युपळक्षकम् । एते च निविद्धित्रियोदेशे सत्येव दोपभाजः, नान्यथा।

त्तया च याझवल्क्यः—(यमः ५० संवर्तः १४०)

' जीवनं स्तेहमाहारं द्याद्रोत्राह्मणे द्विजः। दीयमाने विवत्तिः स्यात्र स पापेन लिप्यते॥ '

त्तथा- 'दाइच्छेदशिराभेदश्रयोगैरुपकुर्वताम्। द्विजानां गोहितार्थे वु प्रायश्चित्तं न विद्यते॥'

#### पराशरः—

'क्रुपखाते च धर्मार्थे गृहदाहे च या मृता । ग्रामदाहे तथा घोरे प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ १ इति ॥ औषत्रदाने विशेपमाहाङ्गिराः—

' औषधे तु न दोषोऽस्ति स्वेच्छया तु पिवेदादि । अन्यथा दीयमाने तु प्रायश्चित्तं न संशयः ॥ ' इति । ष्ठदेष्टर्मरणफडकमन्यूत्पादने तु विष्णुः—(३।४६)

' आकुष्टस्ताहितो वाऽपि धनैर्वाऽपि वियोजितः । यमुद्दिय त्यजेस्प्राणांस्तभाहुर्बह्यघातकम् ॥ ' इति । तथा– 'ज्ञातिमित्रकलत्रार्थं सुद्रक्षेत्रार्थमेव च । '

उत्तरार्द्धं तदेव। ''अयं चाक्रोशकादिर्निमित्तीत्युच्यते '' इति निबन्ध-कृतः। तेन 'निमित्ती पादमाद्रध्यान्' इति पादप्रायश्चित्तमेतस्य भवति। या तु— 'सन्वन्धेन विना देव! शुष्कवादेन कोषितः। 'इति वार्षिकं प्रायश्चित्तं प्रकम्य भविष्योक्तिः; सा परिहासकृताऽऽक्रोशपरा।

भविष्ये---

' पुत्रः शिष्यस्तथा भार्या शासतश्चेत्प्रणदयति । न शास्ता तत्र दोषेण लिप्यते राजसत्तम ! ॥ ' इदं च पुत्रादीनुपक्रम्य—

' प्राप्तापराधास्ताङ्याः स्यू रज्वा वेणुदलेन वा । पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमांगे न वक्षसि ॥ अतोऽन्यथा तु प्रहरन् चोरस्याप्रोति किल्बिषम् ॥ '

इति मनूक्तायां (८।२९९-३००) शास्तौ झेयम्। आधिकशासने तु दोष एव। निमित्तिदोषमपवदिति विष्णुः—

> ' उद्दिय कुषितो विप्रस्तोषितः श्रावयेत्पुमः । तस्मन्मृते न दोषोऽस्ति द्वयोक्च्छ्रावणे कृते ॥ १

—तोषितो निमित्तिना। द्वयोग्जच्छ्रावणे कृते न दोष इति सम्बन्धः। द्वयोरित्यनेकोपळक्षणम्।

भदनस्तु-''यस्य कस्यचिदुच्छू।वणे कृते द्वयोराक्रोशकात्मधातयोदीषो नास्ति '' इत्याह ।

### विष्णुः---

' असम्बन्धेन यः कश्चिहित्तः प्राणान्समुत्सृजेत्। तस्यैव तद्भवेत्पापं न तु यं परिकीर्त्तयेत्॥ '

## बृहस्पतिः—

' आत्रुष्टस्तु यदाक्रोशंस्ताडितः प्रतिताडयन् । हत्त्वाऽऽततायिनं चैत्र नाततायी भवेत्ररः ॥

### याज्ञवल्क्यः--(३।२८३)

' कृच्छ्त्रयं गुरुः कुर्यानिम्नयते प्रहितो यदि । ' इति । अत्र सम्प्रतिपादकाख्यानुम्राहकस्य व्यापारवाहुल्यानमौलिकमेव पादोनम्। आज्ञाप्रायनादिना प्रयोजकस्यार्द्धम्। प्रवृत्तप्रवर्त्तकस्यानुमन्तुः सार्द्धपादम्।

'प्रयोजयिताऽनुवन्ता कर्त्ता वेति स्वर्गनरकफलेषु कर्मसु भागिनः । यो भूय आरभवे तस्मिन फल्जविशेषः ' इत्यापस्तंत्रोक्तः (ध. सू. २।२९।१–२)। एतेषां प्रायश्चित्तेयत्तायां तु प्रयकारा एव प्रमाणम्।

### सुमन्तुः—

'तिरस्कृतो यदा विप्रो हैस्बाऽऽस्मानं मृतो यदि । निर्गुणः सहसा कोधाद्रृहक्षेत्रादिकारणात् ॥ त्रैवार्षिकं व्रतं कुर्यास्त्रतिलोमं सरस्वतीम्।' गच्छेद्वाऽवि विशुद्धवर्धं तस्वावस्येति निश्चितम्॥'

### वृहस्पतिः--

' नासतायिवधे हन्ता किल्विषं प्राप्नुयात्कचित्। विनाशायिनमायान्तं घातयत्रापराध्नुयात्॥

## वसिष्ठः—(३।१९)

' भग्नियो गरद्श्रीव शस्त्रपाणिर्धनापहः । क्षेत्रदारापहारी च षडेते हााततायिनः ॥ '

<sup>।</sup> इत्या इति पठित्वा आत्मानमेव खहादिना प्रहृत्येत्यर्थः— इति अहोजिदीक्षिताः।

२ प्रतिलोमं अन्ततो मूरूपर्यन्तं सरस्वती नदीं गच्छेत्। अत्यन्तसंयोगे द्वितीया ।

**धापरार्के** ज्यासः—( विष्णुः ५।१८६-८७ )

' उद्यतासि विषापि च शापोधतकरं तथा । आधर्वणेन इन्तारं पिशुनं चैव राजसु ॥ भार्यातिक्रमिणं चैव विद्यादसप्तावतायिनः। यशोवित्तहरानन्यानाहुर्धमिथिहोरकान् ॥ '

कात्यायन:--

' अनाक्षारितपूर्वो यस्त्वपराधे प्रवर्त्तते । प्राणद्रव्यापहारे च प्रवृत्तस्याततायिता ॥ '

—अनाक्षारितोऽनपकृतः । तेन पूर्वकृतापराधस्य मारणासुद्यतस्य नाततायितेति तद्वधे दोष एव । आततायिवधे दोषाभावश्च गोविप्रात-ताथिभित्रविषय इति मिताक्षरापराकदिौः, 'नाततायिवधे दोषोऽन्यत्र गोत्राद्यणात् ' इति सुमन्तूक्तेः ।

कल्पतरौ तु—- 'आततायिन्यदोषोऽन्यत्र गोत्राद्यणात्। यदा हन्या-त्रायश्चित्तं न स्यात् ' इति पाठः।

धत्र युगान्तरे युद्धे वित्रवधे प्रायिश्वत्ताभावः, युद्धं विना इनने सु प्रायिश्वत्तम्। कर्छौ तु युद्धेऽपि इनने प्रायिश्वत्तम्;

' आततायिद्विजाप्रयाणां धर्मयुद्धेन हिंसनम् । ' इति कलिनिषिद्धेषु पाठात् । प्रपश्चितं चैतत् आतृचरणैः कलिवर्ज्यः निर्णयेऽस्माभिश्च व्यवहारमयूखे । ( पृ. १४७-४८ )

ब्याततायिवधे प्रायश्चित्तं भविष्ये--

' हत्वा तु प्रहरन्तं वै ब्राह्मणं वेदपारगम् । कामतश्चेत्ररेद्वीर ! द्वादशाब्दाख्यमुत्तमम् ॥ '

अथ कामाकामकृतप्रायिश्वत्तव्यवस्था

बृहस्पतिः--

' कामाकामकृतं त्वेव पातकं द्विविधं स्मृतम् । पुरुषापेक्षया चैव निष्कृतिर्द्विविधा स्मृता ॥ ' इति ।

१ खलो राजवधोद्योगी पितृणां च वधे रतः। अनुयायी नृपो राज्ञधत्वारभात-तायिनः ॥ ( सृ. सं. ४८।५९ ) इति पाद्ये ।

२ एवं सति यञ्छीरामेण रावणं इत्वा दश जारूथ्या अधमेधाः कृता इति रामायणम् , तत् आततायिवधे युगान्तरे सपरिहारो दोष इत्येतदर्थम् । कृष्णंभडी । अत्र नीतिमयुखे ( पृ. ९९ ) प्रपश्चितमप्यनुसन्धेयम् । यतु याज्ञवल्क्यवाक्ये—(३।२२६)

'प्रायश्चित्तैरपैश्येनो यदज्ञानकृतं भवेत्। कामतो व्यवहार्यस्तु वचनादिह जायते॥ १

—इत्यज्ञानपदम्, तद्प्यकामपरम् । अत एव तत्प्रतियोगिरूपं कामतः पदं सङ्गच्छते। एवं वाक्यान्तरीयाणि बुद्धिज्ञानाभिसन्धिपदानि कामपराणि, अबुध्यज्ञानानभिसन्धिपदानि चाकामपराणि । तेन बलात्कारिते पापे सत्यिप ज्ञाने न द्विगुणं प्रायश्चित्तम्, तत्प्रयोजक-कामाभावात्।

अत्राकामकृतपापस्य व्यवहारिनरोधिका नरकजनिका चेति शक्ति-द्वयमपि नश्यति प्रायश्चित्तेन । कामकृतस्य तु व्यवहारिनरोधिकैव नश्यति, न तु नरकानुकूछेति विक्वानेश्वरादयो निवन्धकृतः। एतश्च येष्वाहत्य व्यवहारो निषिद्धस्तत्परम्।

तानि चाह गौतमः—( ३।३।१-२ )

' महाहसुरापगुरुतलपगमानृपिनृयोनिसम्बद्धागस्तेननास्तिकनिदित— कर्माभ्यासिपतितात्याग्यपतितात्यागिनः पतिताः। पातकसंयोजकाश्च'। इति । एतेष्वेष व्यवहारो निषिद्धः, नान्यत्र।

'पनस्विभिरनिर्णिकैर्नार्थं कैचित्समाचरेन्।' (११।१८९)

इति मानवीयमेनस्विपद्मपि ब्रह्महादिपरमेव। इतरपापेषु तु नरकानु-कुळा नाहयते। सर्वरहस्यपापेषु ब्रह्महत्यादिप्रकाशेषु मरणान्तिकप्रायश्चित्ते चैवम् । व्यवहारनिरोधनाभावेन तदनुकूळशक्त्यभावात्।

श्रीशहराचार्यात्तु— 'कामतोऽज्यवहार्यस्तु ' (३।२२६) इत्यकारप्र... श्रेषेणेदं याज्ञवल्क्यवचः 'बहिस्तूभयथापि स्मृतेराचाराच्च ' ( ज. सू. ३।४।४३) इति स्त्रे– छत्रप्रायश्चित्तनैष्ठिकत्रद्वाचार्यादिपरम् ।

'आरूढो नैष्टिकं धर्मे यस्तु प्रच्यवते पुनः। प्रायश्चित्तं न पश्यामि येन शुद्धवेत्स आत्महा ॥' (अत्रिः ८।१९) इति;

भ चान्द्रायणं चरेन्मासमिति शातातपोऽनवीत् । १ इत्युत्तरार्धे शातातपस्मृती
 ५८) अत्रिसंहितायां च (८।२५)।

'ओरूढपतितं विप्रं मंडलाच विनिःस्तम् । चद्रद्धं कृमिद्ष्टं च स्युष्टा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ' इति च स्मृतेरिति ।

—येत शुद्धयेद्यवहारयोग्यो भवेत्तत्प्रायश्चित्तं न पदयामीति, कृत-प्रायश्चित्तभण्यारूडपतितादिकं स्पृष्ट्वा चान्द्रायणं कुर्यादिति वाक्यद्वयार्थे इत्याहु: ।

तत्सूत्रे वाचरपतिमिश्रास्तु वालन्नादिपरमप्याहु:— 'वालन्नांश्च कृतन्नांश्च विशुद्धानापि धर्मतः। शरणागतहन्तृंश्च स्नीहन्तृंश्च न संपिवेत्।।'

(म. स्पृ. ५१।१९० वि. स्मृ. ५४।३२ ) इति स्मृतेः ।

---- सम्पित्रेन्न व्यवहरेत्। स्रत एव याज्ञवल्क्यः---(३।२९९)

> ' शरणागतवालक्षीहिंसकान्संविशेत्र तु । चीर्णत्रतानपि सतः कृतन्नसहितानिमान् ॥ ' इति

तेनाचार्यमतेऽवकीर्णिनैष्ठिकादिभिर्वालन्नादिभित्र कृते प्रायश्चित्ते नरकानुकूला शक्तिनीश्यते, व्यवहारनिरोधिका स्वस्त्येव।

इतरपापेषु कामकृतेष्वपि शक्तिद्वयमपि नाव्यते द्विगुणप्रायश्चित्तेन । तदाहाङ्गिराः—

'विहितं यदकामानां कामात्तिहुगुणं भवेत्।' महावापे तुकामकृते मरणमेव। तथा च स एव—

'यः कामतो महापापं नरः कुर्यात्कथश्वन। न तस्य निष्कृतिर्देष्टा भृग्वग्निपतनाहते॥ '

वथा-' प्राणान्तिकं तु यत्प्रोक्तं प्रायिश्वतं मनीविभिः । तत्कामकारविषयं विज्ञेयं नात्र संशयः ॥ '

ह्यास:—( म. स्मृ. ११।८९ ) 'कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिनांस्ति जीविनः।'

१ उत्तमाश्रममास्ता तं परित्यज्याधमाश्रमे । उन्मार्गे वा वर्तमान आस्टपिततः-

२ ' संबस्तेत् ' इति स्मृतिगाठः ।

३ ' निष्कृतिर्न विधीयते ' इति पाठान्तरम् ।

" यस्तु सर्व परिस्यज्य यावज्ञीवं चरेद्वतम्। स विशुद्धः शुभान् लोकान् विप्रो गच्छेत्र संशयः॥ १

ज्ञाय तन्त्रप्रसङ्गौ-तन्नानेकनिमित्तेषु प्राज्ञापत्यादीनां सञ्चातीयानां प्रायिश्वत्तानां देशकालकर्नेक्ये तन्त्रम्। तन्न चैकिस्मन्निमित्ते प्राज्ञापत्य- द्वयम्, एकन्नैकम्, इति विशेषणग्रहणे द्वयमेव कार्यम्। तेनेक्कप्राज्ञापत्यकार्य- मिप सिद्ध्यतीति प्रसङ्गः। यथा गौतमः—(३।४।२९—३०) 'द्वे परदारं। त्रीणि श्रोत्रियस्य' इति साम्रान्यतः परदारमात्रगमने श्रोन्नियपत्नीगमने च श्रोन्नियपत्नीगमनिमित्तकं न्नैवार्षिकमेव केवलं कार्यम्। तेनेव द्वेवार्षिकसिद्धः। शङ्कलिखितौ—' गुन्नायां वैश्यायामवकीर्णः संवत्सरं न्निपवणमनुतिष्ठेत्। श्रृत्रियायां द्वे वर्षे। श्राह्मण्यां त्रीणि वर्षाणि 'इति। स्वत्र तिस्व व्यापकिरणेषु श्राह्मणीनिमित्तकं न्नैवार्षिकमेव कार्यमिति। निमित्तानां व्याप्यव्यापकभावेऽपि व्याप्यनिमित्तेन व्यापकिनिमित्तस्य प्रसङ्गतः सिद्धेः। यथा—

' अवगूर्य चरेत्क्रच्छ्रमतिक्रच्छ्रं निपातने । ' (म.स्मृ.११|२०८) ' क्रच्छ्रातिक्रच्छ्रोऽस्रक्पाते क्रच्छ्रोऽभ्यन्तरज्ञोणिते । ' ( या. स्मृ. ३।२९३ ) इति ।

अत्रास्क्रवातने सत्यवगुरणिनपात्तनयोर्ने पृथक्रत्रनिमित्तप्रायश्चित्त-प्रयोजकतेति । त्रहाहत्याप्रायश्चित्ते तु तत्त्रकरणे तन्त्रावापौ वक्ष्येते ।

अश्व प्रायश्चित्तातिदेशः — स त्रिविधः, वाचनिकातिदेशस्ताद्र्याः विदेशः साम्यातिदेशश्चेति । तत्र वाचनिकं तावत्, तमाह याज्ञवलक्यः — (३।२५१)

'यागस्यक्षचिद्घाती चरेद्रहाहणि व्रतम्। ' ताद्रुप्यातिदेशमप्याह स एव—( ३।२३२—३३)

> ' वितुः स्त्रसारं मातुश्च मातुछानी स्तुषामपि । मातुः सपत्नी भगिनीमाचार्यतनयां तथा ॥ ष्माचार्यपत्नी स्त्रसुतां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः। ' इति ।

साम्यातिदेशमप्याह स एव-(३।२२८)

'गुरूणामध्यधिक्षेपो वेदनिन्दा सुद्रद्वधः। ब्रह्महत्यासमं ज्ञेयमधीतस्य च नाशनम्॥ १ इति।

खत्र साम्यातिदेशंऽई, ताद्रूप्यवाचिनकयोस्तु पादोनम्। 'राजसमो मन्त्री ' इत्यादौ किञ्चिद्धीन एव समपद्रप्रयोगात्, महापातकातिदेश-विपयाणां च पातकसंज्ञत्वात्।

> "महापातकतुल्यानि पापान्युक्तानि यानि तु । तानि पातकसंज्ञानि तज्यूनग्रुपपातकम् '।}

इति पापकानां महापापाच्यूनत्वप्रतिपादनाचेति विज्ञानेश्वरादयः।

सत्र केचित् - इषांवेकाहे 'समानमितरच्छयेनेन ' इति वाचिति-कातिदेशे नयूनत्वाप्रतीतेरिहापि न न्यूनतैति । 'राजसमो मन्त्री' इत्यादौ तुं न्यूनता प्रत्यश्चगम्या । अस्तु वा समशब्देन न्यूनताप्रतीतिकछहः; पादोनाद्धादीयत्ता तु निष्प्रमाणिकेति ।

अत्रासमङ्ज्येष्ठश्रातृचरणाः—"महापापतुल्येषु पातकसंक्षेषु विशेषतः प्रायश्चित्तानुक्तेस्तदाकाङ्कायामर्थवादे महापापजन्यनरकाद्धविगतेः प्रायश्चित्तेऽप्यद्धता कल्प्यते । तमेवार्थवादमाहाङ्गिराः—

'पातके तु सहस्रं स्थानमहत्सु द्विगुणं तथा । षपपापे तुरीयं स्यानरकं वर्षसंख्यया ॥ ' '' इति । यत्तु विष्णुः—( ४३।३–५ )

'अतिपातिकिनः पर्यायेण पच्यन्ते कलपम् । मन्वन्तरं महापातिकिनः । अनुपातिकिनश्च चतुर्युगम्'इतिः तदभ्यासपरम् । अनुपातकं महापातिकविश्व चतुर्युगम्'इतिः तदभ्यासपरम् । अनुपातकं महापातकतुल्यं पातकसंज्ञम् । ताश्रूप्यवाचिनकातिदेशे तु पादोनमेव । 'अ। आणीपुत्रस्य अत्रियायां मातरि गमने पादहान्या द्वादशवार्षिकमेष-

१ इषुनामकः द्येवनामकश्च द्वावेकाही ज्योतिष्टोमविकारी । तयोरभयोज्योति-ष्टोमधर्माबोदकेन प्राप्ताः । ते चोभयत्र समानाः । तच समानत्विमपुप्रकरणेऽनेन वाक्येनान्यते । इषी यो वैशेषिको धर्मो विद्यितः, तं परित्यज्य इतरबोदकप्राप्तं सर्व दयेनेन समानमित्यर्थः ( जै. न्या. मा. वि. ७१९१२ )।

२ दामोदरमद्दाः द्वैतनिर्णयपरिविष्टकाराः ।

मन्यवर्णासु ' इति भिताक्षरोक्तरमृत्या (३।२६०) पादोनं द्वादशाब्द-मुक्तम् । तच न केवछं हीनवर्णामातृगमन एव, किन्तु 'मातुः सपत्नीम्' (या. ३।२३२) इत्याद्यकसर्वताद्रूप्यवाचिनकातिदेशविषयम् । सर्वेषां समानधर्मत्वात् । यथाहोशनाः—

> 'वहूनामेकघर्माणामेकस्यापि यदुच्यते । सर्वेषां तक्रवेत्कार्यमेकरूपा हि ते स्मृताः ॥ ' इति ।

अत एव मिताक्षरायां (३।२६५) रजक्यादीनां पश्वानां गमने चान्द्रायणद्वयं प्रायश्चित्तमापस्तम्बोक्तमुक्त्वा—

रजकश्चमिकारश्च नटो युरुष्ठ एव च । केवर्त्तमेदभिलाश्च सप्तेते अन्त्यजाः स्मृताः ॥ (अत्रिः६।१६)-

१ रजक:- 'ब्राझण्यां या मुनियेश वैदेहेन प्रजायते । स नाम्ना रजको क्रेय: पण्डितै: पण्डितोत्तमाः ! ॥' ( सू.सं. १।१२।३५ ) । 'तीवर्यो धीवरात् पुत्रो वभूव रजकः स्मृतः । ' ( ब्र. वै. १।१०।११२ ) । ' पुल्कसाद्वैर्यकन्यायां जातो रजक उच्यते। '(औ. स्मृ. १८) इत्याद्यनेकविधः। २ चर्मकारः- 'तीवरेण च चाण्डाल्यां चर्मकारो समृव इ। १ ( व. वै. १।१०।१०३ )। 'आयोगवेन ब्राह्मण्यां चर्मकारः प्रजायते । ' ( स्. सं. १।१२।१४० ) इत्युक्तः । ३ नटः-'महात्तु पिच्छहरतेन नटाख्यो जायते भुवि।' (सू. सं. १।१२।४२) मनुस्तु-(१०।२२) 'झह्रो महश्व राजन्यान्त्रात्यान्निच्छिविरेव च। नटश्च करण-थेव खसो द्रवि**ड** एव च ॥ ' इत्याह । एतान्येकस्यैव नामानीति कुलूकः । ४ बुरुडः- ' कर्मचण्डालकात् पुत्रं वैदेही पाण्डुशोपकम् । केमे बुरुडजातित्वं सदा बशविदारणम् ॥ ' ( शू. क. ) ५ कैसर्तः - 'क्षत्रवीर्वेण वैश्यायां कैवर्तः परिकीर्तितः । ' ( त्र, वै. १।१०।१११ ) इति, 'निषादो मार्गवं सूते दासं नौकर्मजीविनम् । केवर्तमिति यं प्राहुरार्यावर्तनिवासिनः ॥ ' (म. १०।३४) इति, ' आयोगवी च केवर्ते जज्ञे पारसवात्युतम् । स द्वीनः सर्वजातिभ्यो जाकं स्वीकृत्य सर्वदा । मतस्यान् जलचरानन्यान् धातयेदात्मवृत्तये ॥ नाम्यं कर्म प्रवहणं नद्यां वर्षासु वाहयेत् । नदीमुतारयेल्लोकांस्तेम्यश्रेच्छेद्दनं तथा ॥ ' इति चोक्तः । ६ मेदः- 'वैदेहिकादन्ध्रमेदौ वहिर्शामप्रतिश्रयौ । ' (म. १०।३६) वैदेहि-कात् अन्ध्रमेदाख्यी कारावरनिवादक्षियोरेव कमेण जायेते इति कुलूकः। ं मिल्लः - 'काराबारी यदा नारी धीवराञ्चनयेत सुतम् । स मिल्लांबः कथितः क्च्यमूछादिश्रीवनः ॥ १ ( जा. भा. )

---इति सप्रान्त्यज्ञस्तीगमनेऽपि तदेव प्रायश्चित्तमुशनोवाक्यवलादुक्तम्-

—इति युक्तमुत्पश्यन्ति ।

पतेनातिदेशे पूर्णप्रायश्चित्तं वदन्तौ श्रूलपाणिभवदेवावपास्तौ ।
किंच- सर्वत्र द्वादशाब्दविधित्सायां स्मृतिषु तदुपदेश एव स्यात् ,
न तु कचिदुपदेशः कचिश्वातिदेश इति निष्प्रयोजनं दैविध्यम् । न
चात्रान्यूनतातिरिक्तं सौर्यादिष्टिवव दर्शपूर्णमासिकातिदेशस्योद्दादिप्रयोजनमस्ति ।

यश्च भवदेवः — साम्योक्तिर्थवादः; अन्यथा अक्षाहत्यासुरापानसमेषु मिश्योत्कर्षोक्तिवेदनिन्दादिष्विप द्वादशाब्दं स्थात् । कचित्तद्विशेषे मनुष्यहरणे मनुना-(११।१६३) चान्द्रायणादिस्वल्पप्रायश्चित्तान्तरा- मानाचेति । तदपि न, मिथ्योत्कर्षोक्तिवेदनिन्दादिषु द्वादशाब्दाय- पेश्रयाऽर्द्धस्येष्टत्वात्, मनुक्ताल्पप्रायश्चित्तस्य नीचमनुष्यापहारपर- त्वाच्च । इत्यतिदेशः ॥

अथ पापिनामनुतापार्थं कमेविपाक उच्यते।

यम:—

' पंतितेः सम्प्रयुक्तश्च कृतन्नो गुरुतस्पगः । एते पतन्ति सर्वेषु नरकेष्वनुपूर्वशः ॥

महापातकसंयुक्ता युगं तिष्ठन्त्यधोगुस्नाः। रौरवे कूटसाक्षी च यश्च मिध्याभिशंसकः।। कुलमाहे पक्षवादी स चाप्यत्र पतेशरः।'

- —कुलप्राहे कुलबन्देहे । स एव-
  - ' न्यासापहर्ता कुमतिर्विषमो यश्च वृत्तिषु । तप्तकुंभे स्वस्रगामी गोघ्रो राजभटाश्च ये ॥ '
- —-राजभटा राजबलेनोपद्रावकाः।
  - 'महाज्वाले दुहितरं स्तुषां गत्वा च मात्तरम्। अंजाविकः शौकरिकस्तेनश्च कोधनो नरः॥

१ पिततैः सम्प्रयुक्तो महापातिकसंसिगिभिः सह माक्षयोनेश्व सम्बन्धेः संयो-गतः, साक्षात् सम्बन्धे तु 'यौनस्रोवमुख्येस्तु सम्बन्धेः सय एव ' (वि. स्सृः १५१५) इति वचनेन पितत्त्वात्।—कृ. भ. २ 'शुक्रक्षयकरी बन्ध्या त्वजेति परिकीर्तिता । तस्यास्तु यो भवेद्भर्ता तं तु विद्यादजाविकम् ॥' (वृ. य. ३।२४ ) रङ्गोरेजीवी पशुद्दा शकुनी बामयाजकः ॥ अभक्षभक्षो वान्ताशी विद्रो धर्मपुरस्कृतः।

धगम्यागामी गरदो नारकं शबलं त्रजेत् 🛭 ग

--शकुनी पंक्षिपोषकः । बान्ताश्युक्तो हेमाद्रौ विष्णुना-

'देशं गोत्रं कुछं विद्यामन्नार्थ यो निवेदयेत्। वैवस्त्रतेषु धमेषु वान्ताशी स्व प्रकीत्तितः।। सर्वज्ञा वयमित्येवमभिमानरता नराः। वान्ताशिनः परित्याज्याः श्राद्धे दाने च लम्पटाः॥ १ इति।

'वेदिविक्रयिणो ये च केर्सविक्रयिणस्तथा। वेदानां दूपका ये च समयानां च दूपकाः॥ दूषका धर्मशास्त्राणां देतुवादकुत्ह्लाः। एते विहङ्गमे घोरे पच्यन्ते पापकारिणः॥

—समयानां दूषकाः सम्भूय व्यवस्थापितार्थव्यतिक्रमकारिणः । सर्वविक्रयकत्तरि मित्राणां मेदकारकाः ।

> निर्मर्यादाः कोधनाश्च केंद्रयैश्वर्यसंयुताः ॥ कोटरे विनिपात्यन्ते बन्धुभक्षाश्च वाणिजाः ॥

— बन्धुभक्षाः बन्धुपीडकाः ।

विमुखे पतिते घोरे मैर्यादां यञ्च उङ्गति । शास्त्रामृगन्नो गोन्नश्च क्रिमिभक्ष्यं अनन्ति ते ॥

१ रज्ञोपजीकी नटमहादिश्वतिः— रत्नगर्भैः । बद्धादिरद्वदः— आ. काशिका ।

२ श्रुभाशुभनिमित्तशकुनोपजीकी वा ।— वि. पु. टी. ३ आदकाशिकायां तु-भुकं विमत्वा छालसया पुनर्मोजी उक्तः । ४ केशिकशी वामरादिविकेता । आ. का. ५ कदर्यों यो कोमाद्विश्वमानमि धर्न न भुद्धे, न च ददाति । तदुक्तम्— 'कात्मानं धर्मकृत्यं च पुत्रदाराञ्च पीडयन् । लोभाशः पितरौ मृत्यान् स कदर्य इति स्मृतः ॥ '— अप. ६ मर्यादा शिष्टाचारादिसिद्धो धर्मः ।— वि. पु. टी.

पकाकी मिष्टमभाति वश्वियत्वा सुहृत्सुतान् ।

दारान् भृत्यातिथीश्चैव तथा सम्बन्धिवान्धवान् ।।

दारान् भृत्यातिथीश्चैव तथा सम्बन्धिवान्धवान् ।।

उत्सन्नपिनृदेवेष्टः पशुधाती च यो वृथा ।

छालके नरके घोरे दुर्गन्धे पात्यते नरः ।।

मानकर्ता कुंडालश्च स्वर्णकारश्चिकित्सकः ।

पतन्ति नरके घोरे कूटकर्ता विशेषतः ॥

देवश्राह्मणविद्वेष्टा गुरुं यश्चावमन्यते ।

स्वाकिशरः प्रपद्यन्ते रत्नं दूपयते च यः ॥

मांसं मद्यं सुरां लाश्चां गन्धान्व स्वं घृतं पयः ।

विक्रीणाति य एतानि म तु पूयवहं ब्रजेत् ॥

सर्गाश्चराद्राही च दुष्टः पापकृदेव च ।

पतन्ति रुधिरार्द्रे तु कृतन्ना दान्भिका नराः ॥

शूद्रद्रयां तु यः कुपत्तिथा यो गुरुदूषकः ।

सीधुकृत्मधुक्वदण्डी कर्षकारो निराकृतिः ॥

—इण्डी निषिद्धदंडप्राही । कर्षकारः कर्मकाराधिष्ठाता । निरा॰ कृतिरस्वाध्यायः ।

> क्षितीक्ष्णश्रंड इत्तिहप्यातपरः शठः । इयेन तीवी काळहिकः पुत्रोपाध्याय एव च ॥

१ कुशलः कुम्भकारहरयुपजीवी । स्ष्यः चं. । अत्र कुशलस्त्रणेकारादयजैवर्णिका एव तहुरयुपजीविनो एक्मन्ते, न तु जातिकुलासादयः, तेषां स्वस्त्रहरयः
नुष्ठाने दोषासम्भवात् । २ चिकित्तकधिकित्ताहृतिः । अतम्यक् चिकित्तक
इत्ततेऽपि । अतः ३ अपारदाही तु द्वेषा देवलेन दर्शितः— 'अगारदाही स क्षेयः
प्रतराया धनेन यः । स चाष्यगारदाही स्याद्रेषाचो वेश्मदाहकः ॥ '-स्ष्यः चं.
४ निराकृतिग्रव्हार्थस्य देवलेन दर्शितः— 'अधीत्य विस्मृते वेते भवेद्वित्रो
निराकृतिः ।' कात्यायनस्त्वन्यधाऽऽहः— 'यस्त्वाधायाप्रिमालस्याहेवादीनिभिरिष्टवान् । निराकृतिमरादीनां स विद्रयो निराकृतिः ॥ ' —स्मृः चं.

शूतसंव्यवहारी च प्राणिहिंसारताश्च ये । वैतरण्यां निपात्यन्ते ये नरा बन्धुधातकाः ॥

—अतितीक्ष्णः अत्युग्नः । चण्डवृत्तिः वधवन्यादिवृत्तिः । उपयातपरः परोपद्दतिप्रवणः । शठो मायावी । कांलहिकः कल्ही । पुत्रो-पौष्यायः पुत्र उपाध्यायो यस्य सः ।

तथा—'असस्प्रतिगृद्दीतारस्तथैवायाज्ययाजिनः।
नक्षत्रैर्जीवते यश्च सोऽन्धकारं प्रपद्यते ॥
अप्राप्तदमको यश्च ब्राह्मणो वृंपलीपतिः।
गोश्वोष्ट्रहस्तिदमको मित्रधुक् स्वचकस्तथा॥
असिपत्रवने घोरे पतन्त्यौरश्चिका नराः॥

--अप्राप्तद्मकोऽयोग्यद्मकः । गोश्वोष्ट्रहस्तिद्मकः सा वृत्तिर्यस्य स तथोक्तः । औरश्चिका मेषाजीविनः।

> मृथांप्रविति यक्ष सेतुभेत्ता च स्वकः। आश्रमात्पिति यक्ष सोऽप्रिज्वालं प्रपद्यते ॥ कृत्याकरा निकृत्यंते नश अनृत्यादिनः। राजा च श्रुतिलोपी च सन्दंशनरकं व्रजेत्॥ मृगव्याथस्तमो घोरं कृरकर्मा च वार्द्धिः। भक्ष्यन्ते द्यामशबलैस्तीक्षणतुष्डेश्च वायसैः॥

१ काहलिक इति पाठे काहलाख्यवाद्यविशेषेण जीवी।

२ प्रामगतगृहस्थपुत्राणामक्षरिक्षको वा । तथा च सङ्ग्रहकार:-- 'पुत्रा-चार्यः स विक्षेयो प्रामे योऽक्षरपाठकः । 'स्मृ. चं.

३ वृष्णीपतिः— ' वन्ध्या तु वृष्णी त्रेया वृष्णी च मृतप्रजा। अपरा वृष्णी क्षेया कुमारी या रजस्वला॥ यस्त्वेनामुद्रहेत्कन्यां ब्राह्मणो ज्ञानदुर्वला। अश्राद्धेय-मपाङ्कर्यं तं विद्याद्वृष्णीपतिम् ॥ ' प. मा.

<sup>😮</sup> क्याप्रवजितः प्रज्ञाननुस्थायैव सध्यासी । –श्रा, का. :

५ सूचको राजकर्णजपः । श्रा. का.

६ यस्तु निन्देत्परगुणान्प्रशंसत्यात्मनो गुणान्। स वै वार्धुविको नाम इध्यकन्येषु गर्हितः। अम

महाविक्रियणो ये च ब्रह्मावाक् क्रियते च यैः । क्रयविक्रयकर्ता च वार्कुषिः सोमविक्रयी ॥ गुरूं श्र येऽवमन्यन्ते वाक्रेरस्तर्जयन्ति च । विक्रमणः पापरताः शौचाचारविवर्जिताः ॥ मगोप्रारः कुळद्रव्याः परस्त्रानां च नाशकाः । कन्यानां दूषकाश्चेत्र समयानां च दूषकाः ॥ कोधनाः पापशीलाश्च लुब्धा ये कृष्णगामिनः । स्कन्दन्ते च दिवा स्वप्ने ब्रतिनो ब्रह्मचारिणः ॥ सर्वे ते नरके घोरे पात्यन्ते पापकारिणः । '

— **ष**गोप्तारोऽवत्रयरक्षणीयानामिति शेषः । कुलद्रव्याः छलेनार्जित-धनाः । कृष्णगामिनः शूद्रारता**सैवर्णिकाः** ।

मतुः— ( १२।५४ )

'बहून्वर्षगणान्धोराम्नरकान्प्राप्य तत्क्षयात्। संसारान्प्रतिपद्यन्ते महापातकिनस्त्विह्॥ '

याज्ञवल्क्यः- ( ३।२०७- )

' मृगश्वराकरोष्ट्राणां व्रदाहा यो निमुच्छति । सरपुल्कसवेणानां सुरापो नात्र संशयः ॥ १

--पुल्कसवेणौ 'चण्डालविशेषौ ।

'कृमिकीटपतङ्गत्वं स्वर्णहारी समाप्तुयात् । नृणगुलमलतात्वं च क्रमशो गुरुतलपगः॥ '

२ कृष्णा श्वा 'कृष्णा रामा रमणायैव ' ( वसि.१८।१६ ) इत्यादिनिर्देशात् । 'डथापो: संशा—( अष्टा. ६।३)६२ ) इति हस्तः ।

<sup>)</sup> अस्पष्टदया धर्न स्वीकृत्याधिकष्टदया प्रयोजको वार्धिषः। 'समर्थ धन-मुद्दस्य महर्षे यः प्रयच्छति। स वै बार्द्धिको नाम महावादिषु गर्हितः॥ 'इति स्मृतेः। —नि, सि, टी, 'धान्यम्' इति वसिष्ठ-(२।४६ च. य. ३।२३ ) पाठः। क्रयविकयकर्तृसाद्दचर्यादश्रायमेव विवक्षितः।

३ 'जातो निषादाञ्जूदायां जात्या भवति पुष्कसः' ( मतुः १०।१८) ' वैदेई-केन त्यम्बष्ठपामुत्वको वेण उच्यते '। ( मतुः १०।१९ )

स एव-( ३।२०९-१० )

'ब्रह्महा क्षयरोगी स्यात्सुरापः इयावदन्तकः। हेमहारी तु कुनखी दुश्चर्मा गुरुतल्पगः॥ यो येन सर्निध यात्येषां स तिल्लङ्गोऽभिजायते॥' फल्जविद्येषा प्रन्थान्तरतोऽवसेयाः।

# अथ पर्वत् ।

लबुपराश्वरः- (८।१९-२१)

'चत्वारो वा त्रयो वाऽपि वेदवन्तोऽग्निहोत्रिणः। ब्राह्मणानां समर्था ये पर्षत्सा हि विधीयते ॥ स्माहिताग्नयो येऽन्ये वेदवेदांगपारगाः । पश्च त्रयो वा धर्मज्ञाः परिषत्संप्रकीर्तिता ॥ [ मुनीनामात्मविद्यानां द्विजानां यज्ञयाजिनाम् ] वेदव्रतेषुं स्नातानामेको ऽपि परिषद्भवेत् ॥ ' -'एको हो वा व्रयो वाऽपि यहत्वयर्धम्पाठकाः ।

यम:-'एको हो वा त्रयो वाऽपि यद्त्र्युर्धर्मपाठकाः। स धर्म इति विज्ञेयो नेतरेषां सहस्रशः॥ '

मनुः ---( १२।१११ )

'त्रेविद्यो देतुकस्तर्की नैकक्तो धर्मपाठकः। त्रयत्राश्रमिणः पूर्वे पर्वदेषा दशावरा ॥ '

--हैतुको मीमांसकः।

अंगिरा:---

ैपकविशतिसङ्ख्यातिमीमांसान्यायपारगैः। वेदाङ्गकुश्डेरेव पर्वत्त्वं तु प्रकल्पयेत्॥ १

धर्मविवृतौ----

'पातकेषु शतं पर्वत्सहस्रं महदादिषु । उपपापेषु पश्चाशत्स्वरूपे स्वल्पा तथा भवेत् ॥ '

पराश्चरः—( ८।१४ ]

' अज्ञात्वा भर्मशास्त्राणि प्रायश्चित्तं ददाति यः। प्रायश्चित्ती भवेत्पृतः किल्विवं परिषद्धजेत् ॥ '

१ वेदानामृगादीनां, चतुर्णामध्ययनायानुष्ठितानि तसद्वेदोक्तानि वतानि वेदवतानि । मा. २ एकस्य पर्षरवमसंशय एव । ' बहुद्वारस्य धर्मस्य सूक्ष्मा दुरनुगा ग तः । तस्मात्र वाच्यो होकेन बहुज्ञेनापि संशये ॥ ' (१।१।१३) इति बौधायनबन्ननात् । पर्षदुपस्थानमाहाङ्गिराः--(३।८०-८१)

सचैलं वाग्यतः सात्वा क्लिन्नवासाः समाहितः । क्षित्रयो वाऽपि वैद्यो वा पंषेदं ह्युपतिष्ठति ॥

आधिकारिमात्रोपलक्षणमिदम्।

खपस्थाय ततः शीव्रमार्त्तिमान्धरणी गतः। गात्रैश्च शिरसा चैत्र न च किंचिदुदाहरेत्॥

पराशरः---

पापं विरुषापयेत्पावी दत्त्वा धेतुं तथा वृषम् । [सृ. य ४।५] इत्मुवपातकविषयम् । भंहापावादिष्वधिकं कल्प्यमिति मिताक्ष्या-याम् । अल्पपापेष्वपि तत्रैव—

तस्माहिजः प्राप्तपापः सकृदाप्छुत्य बारिणि । विरूयाप्य पापं वक्तुभ्यः किश्विद्दत्वा व्रतं चरेत् ॥

—किञ्चिह्त्त्वा पापं विख्याप्य व्रतं चरेदित्यन्वयः । विष्णुः—

> पादव्रते वस्तदानं कृच्छाद्धे तिलकाश्वनम्। पाददीने व गामेकां कृच्छे गोमिथुनं स्मृतम्॥

अत्र 'सर्वे धर्मविवेक्तारः ' इत्यादिप्रार्थना पर्यत्यदक्षिणा च बक्ष्यते पद्धतो ।

देवलः--

पापकृत्स्वकृतं पापं कृत्स्नमाख्याय संसदि । तत्र स्नानेन याचेत निष्कृति तस्य कर्मणः ॥

षद्भिरा:—

कृत्वा पापं न भुजीत त्रिरात्रमहरेष वा । कुर्याद्वाद्याणशुश्रूषामाप्रदानाद्वतस्य तु ॥

१ 'ततः पषदमात्रजेत् ।' (परा. स्मृ. ८।९ ) इति पाठः ।

२ इदं प्राजापरयोर्ध्वप्रायक्षिते ।- प्रा. सु.

'मतिपूर्वमेनिर्देश्यं प्राणांतिकमिति स्थितिः।' --मतिपूर्वमयं मरणार्थं पृच्छतीति झात्वा। सक्तिराः—

> 'ततस्ते प्रणिपातेन हृष्ट्वा तं समुपस्थितम् । खुद्धाः १ च्छन्ति कि कार्यमुपिविद्याप्रतः स्थितम् ॥ कि ते कार्य वदास्माभिः किंवा मृगयसे द्विज !। तत्त्वतो ब्रुहि तत्सव सत्यं हि गतिरात्मनः ॥ यदि चेद्वक्ष्यसे सत्यं नियतं प्राप्स्यसे शुभम् । यदाग्तोऽस्यसत्येन न त्वं शुद्धधिस कर्हिचित् ॥ एवं तः समनुक्षातः सर्व श्र्यादशेषतः ॥ '

विश्वामित्र:---

' जातिशक्तिगुणापेश्रं सकृद्बुद्धिकृतं तथा । अनुबन्धादि विज्ञाय प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत् ॥ '

उपदेशश्च पर्यदनन्तर्गतेन पर्यदनुपत्या केनचित्कार्यः । तथा चाङ्गिराः—'आहूय आवयेदेकः पर्यदा यो नियोजितः'। 'उपदेशश्च त्रिः कार्यः' इति मदनः, पितामहचरणाश्च ।

स एव—

ब्राह्मणो ब्राह्मणानां तु क्षित्रयाणां पुरोहितः। वैश्यानां याजकश्चेव प्रायश्चित्तं समादिशेत्॥

अगुरुः क्षियाणां यो वैदयानां बाडण्ययाजकः । प्रायश्चित्तं समादिदय तप्रकुच्छं व्रतं चरेत्।।

अनिर्देश्यमिति वृवन्प्राणान्तिकप्रायिक्तं पर्वदानुक्तं स्वयमेव शास्त्रतो विदित्वा कुर्यादिति गमयति ।—अप. ३।२५३

स एव-

'तथा शुद्रं समासाच सदा धर्मपुरस्सरम्। प्रायश्चित्तं प्रदातव्यं जपहोमविवर्जितम्॥ '

जपहोमी चाङ्गप्रधानरूपावविशेषात्। पर्पदन्तर्गतस्योपदेशकत्वे प्रायश्चित्तमाह हारीतः—

> ' प्रायश्चित्तं तु निर्दिश्य कथं पापात्प्रमुच्यते । यंत्पवित्रं विज्ञानीयाज्ञपेद्वा वेदमातरम् ॥ '

**छ**ङ्गिरा:---[३।४१]

"वचः पूर्वमुदाहार्य यथोक्तं धर्मकर्त्तृभिः । पश्चात्कार्यानुसारेण शक्त्या कुर्युरनुप्रहम् ॥ '

— वषः प्रायश्चित्तविधायकम् । अनुप्रहः प्रायश्चित्तन्यूनसा । पराशरः—[६।५६]

' दुर्बलेऽनुम्रहः कार्यस्तथैव शिशुष्टद्धयोः । अतोऽन्यथा भवेदोपस्तस्मानानुमही भवेत् ॥ '

१ 'धर्मपंय स्थितम्' इति पाठः।

२ अत्र यत्परसम्बन्धात्तत्पदमध्याहार्यम् । 'सर्ववेदपवित्राणि वस्याम्यहमतः परम् । ' इत्युपक्रम्य ' अधमर्वणं देवकृतं शुद्धवत्यस्तरत्समाः । कृष्माण्डयः पावमान्यथ दुर्गो सावित्र्य एव च ॥' (अत्रि. ६।१,शंख. ११।१वसिष्ठ. २८।११) इत्यादीनि यानि पवित्रसंहकान्युक्तानि, तेषु यदधीयीत तत्, अथ वा गायत्रीं जपेदित्यर्थः । गायत्रया वेदमःतृत्वं च 'गायत्री छन्दसां माता' (तै. आ १०१२६) इति श्रुतिप्रसिद्धमेन ॥ मात्स्येऽपि- 'अभावे सर्वविद्यानां गायत्रीः जपमारभेत्। 'इति । " नतु इदं पर्षदः प्रायिश्वतिविधानमनुपपनम् ; " जार्तानां मार्गमाणानां प्रायश्वितानि ये द्विजाः। जानन्तों न प्रयच्छन्ति ते तेषां समभा-गिनः ॥' इति प्रायिक्षतावचने तस्या दोषस्मरणात्- इति चेत् ; अत्र काश्चित्-नेदं प्रायिक्तं प्रायिक्तविधाननिमित्तम् 🕫 किन्तु पतितसम्भावणादिनिमित्तम्-इत्याह । तत्र, 'बृद्धाः प्रच्छन्ति किं कार्यम् १' इत्यादिना तदम्यनुवानात् । नाप्य-यथाशास्त्रं प्रायिक्षतिविधानिनिमित्तम्, नित्यवच्युत्रणविरोधात्। अत्रोच्यते---पर्यत्रवेशानन्तरं प्रायधितावचने दोषस्मरणेऽपि पर्यत्रवेशाभावे दोषास्मरणात् रागप्राप्तपर्वतप्रवेशनिमित्तमेगेदं प्रायधित्तम् । यथा श्राद्धे निमन्त्रितस्य श्राद्धामोजने दोषसङ्गावेऽपि आहाप्रवेशने न दोषः, प्रवेशे च रागकृते प्रायधितविधानम्, तया प्रकृतेऽपि । प्रायधिताम्रानेन निषेधानुमानं त्थयत्र समानमेव । तस्मात् पर्वत्त्रवेशो न कर्तव्यः, प्रवेशे यथोक्तप्रायधित्तमुक्त्वा स्वयमपि पर्वत्त्रवेशनिमिलं प्रायिक्तं कर्तव्यमिति । "--वि. म.

#### देवछः—

'प्रायश्चित्तं यथोदिष्टमशक्त्या तद्वशात्पुनः। इष्यतेऽनुप्रहश्चापि पृजानुप्रहकारणान्।। एको नाईति तत्कर्नुमनूचानोऽप्यनुप्रहम्। धर्मझा बहवो विप्राः कर्नुमईत्यनुप्रहम्।। स्नेहाद्वा यदि वा लोभाद्रयाद्यानतोऽपि वा। कुर्वन्त्यनुप्रहं ये तु तत्पापं तेषु गच्छति।। '

(परा. ६।५७ छि. स्म. ७७)

पूजा अनुप्राह्यस्य पूज्यत्वम् । अनुप्रहो दया । अनुप्रहरूपन्यूनवावधि-माइ हारीतः—

' तस्मात्कुच्छ्रमथामप्यद्धै पादं वाऽिष विभानतः । ज्ञात्वा बळाबळं कार्य प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत् ॥ १

कि श्विदशक्तौ छच्छं प्राजापत्यम्। अधिकायां अर्द्धम्। अधिक-तरायां पादमनुमहं कृत्वा प्रकल्पयेदित्यनुमहं कृत्वेत्यच्याहारेण योज्यम्। अथेतिकर्त्तव्यता ।

विष्णुः—( ३।२१–२५ )

' सर्वपापेषु सर्वेषां त्रवानां विधिपूर्वकम् । प्रहणं सम्प्रवक्ष्यामि प्रायित्रते चिकीर्षिते ॥ दिनान्ते नखरोमादीन् प्रवाप्य क्रानमाचरेत् । भरमगोमयमृद्धारिपश्चगच्यादिकस्पितैः ॥ महापकर्षणं कार्यं त्रद्धाशौचेप्रसिद्धये । दन्तवावनपूर्वेण पश्चगच्येन संयुतम् ॥ त्रतं निशासुखे भाद्यं बहिस्तारकदर्शने । स्राचम्यातः परं मौनी ध्यायन् दुक्ततमात्मनः ॥ मनःसन्तापनात्तीत्रमुद्धहेच्छोकमन्ततः ॥ इति ।

—रोम इमश्रु। आदिना केशग्रहणम्। श्रक्षाशौर्च पापनिर्हरणम्। पश्च-गव्येनेति अस्मादिसमस्तस्येव पश्चगव्यादेरनुवादाज्ञस्मादिस्नानापेक्ष-याऽपि वन्त्रधावनस्य पूर्वत्वसिद्धिः। आचारोऽप्येवम्। पितामहचर-णाश्च । त्रतं होमावशिष्टपश्चगव्यप्राशनमिति महार्णवादौ । प्राय-

१ 'बाह्यशौच-' पा.

श्चित्तसङ्गरूप इति माधवश्रूछपाणी । घृतप्रशानमिति कल्पतकः, 'न्युप्य केशनखान् पूर्व घृतं प्राज्य विशुध्यति'इति शङ्कालिखितोक्तेः।पूर्वमित्यस्यामे 'नद्यां स्नात्वा विशुद्धचित' इति वा पाठः । तदा न घृतप्राशनं विद्दि-र्मामात् । जावालिः—

' आरम्भे सर्वकृच्छ्राणां समाप्ती च विशेषतः । आज्येनैव तु शालाग्नी जुहुयाद्वाहुतीः पृथक् ॥ आद्धं कुर्याद्वतान्ते च गोहिरण्यादिदक्षिणा । स्नीणां होमो न दातब्यः पश्चगब्यं तथैव च ॥ '

### ---श्राद्धं वैष्णवम् ।

' विधाय वैष्णवं श्राद्धं साङ्कल्पं निजकाम्यया । धेनुं दद्याहिजेभ्योऽथ दक्षिणां च स्वशक्तितः ॥ '

(क. वि. १।२२) इति शावातपोक्तः।

— व्रतानते प्रायश्चित्तानते । गोहिरण्यादिदक्षिणा देयेति संबन्धः । सञ्चलपत्वाचार्ष्या विष्णुदेवतया पित्रादिदेवताबाधः । साङ्कलपत्वाचार्ष्यादाहनामौकरणावने जनपिण्डस्वधावाचनानां बाध इत्युक्तमस्मरकृते आद्धमयूखे ( पृ. ११९ ) आरम्भे च समाप्तौ चेति आद्धे कुर्यादित्यत्राप्यन्वेति । श्लपाणिस्तु—'गोहिरण्यादिदक्षिणां' इति पपाठ । तदा प्रायश्चित्तान्त एव गोहिरण्यादिदक्षिणं आद्धं कार्य, नादावित्यर्थः ।

स्त्रीणां शालाग्निहोम एव न भवति, तस्यैव प्रकृतत्वात्। लौकिकेऽग्री

तु भवत्येव । स च विष्रद्वारेति केचित्।

' उपवासो इतं होमस्तीर्थस्नानजपादिकम् । विप्रैः सम्पादितं यस्य सम्पन्नं तस्य तत्फलम्'॥

इति पराशरोक्तेः ( ६।६४ शा. क. १।२८ )

तत्रः अस्य प्राप्तेषु जपहोमादिषु अशक्ती विप्ररूपप्रतिनिधिनियम-मात्रार्थत्वात् । प्रायश्चित्ताङ्गजपहोमयोस्तु निषेधादेवाप्राप्तेस्तत्र तस्या-प्रेवृत्तः ।

यद्पि वाराहे-(१८८।५७) ' अमन्त्रस्य तु शूद्रस्य विप्रो मन्त्रणं गृह्यते 'इति, तस्यापि परिभाषात्वेऽपि प्राप्तयोरेव जपहोमयोः प्रवृत्तिः ।

<sup>🤋</sup> अत्र ज्यहारमयृत्वे ( पृ. ७० ) उक्तमप्यनुसन्धेयम् ।

२ गृहाति मजतः । मू. पा.

पतेन यन्महाणवमदनरत्नयोः-'खीशृद्रादेविप्रद्वारा समन्त्रका जपहोमौ भवतः' इतिः, तत्परास्तम्।

पराशर:--( १२।४ )

' स्त्रीशृद्धस्य तु शुद्धवर्थं प्राजापत्यं समाचरेत्। पश्चगव्यं च कुर्वीतः स्नात्वा पीत्वा शुचिर्भवेत्॥'

खीणां पश्चगव्यस्य विहितप्रतिषिद्धत्वाद्विकस्यः । शूद्राणां तु नित्यं भवत्येत्र । शूद्रस्यापि विकस्प इति महार्णवे । तन्न, तस्य स्त्रीपदगर्भ-निषेधाप्रवृत्तेः । यत्तु 'स्त्रीशूद्रास्तु सधर्माणः' इति, तद्विशेषाभावे स्त्रीशूद्रयोः समानधर्मत्वप्रतिपादनार्थम् । अस्ति चात्र शद्रे पश्चगव्यस्य विशेषविधः । यत्तु—

'पञ्चगव्यं पिबेच्छूद्रो ब्राह्मणस्तु सुरां पिवेत् । उभौ तौ तुल्यकर्माणी पूयाख्ये नरके वसेत् ॥' इत्यत्रिवचस्त-द्रागप्राप्तप्राशननिषेघपरम्।

वपने विशेषमाह वसिष्ठः-( २४।४-५ )

कुच्छ्राणां व्रतेरूपाणां इमश्रुकेशादि वापयेत्।

' आक्षिरोमशिखावज्ञम् ' इति ।

काम्यक्रच्छादौ वपनं नेति मदनपारिजाते । गोवघे तु पराशरः-(८।३१)

' प्राजापत्यं चरेत्कृच्छ्रं गोघाती व्रतमुत्तमम् । स्रशिखं वपनं कायं त्रिसन्ध्यमवगाद्दनम् ॥' इति विशेषमाद्द संवर्तः—( परा. ९।१४। छि. ८२। यमः ५३ )

' पादेऽक्ररोमवपनं द्विपादे इमश्रुणोऽपि च । त्रिपादे तु शिखावर्ज सशिखं तु निर्पातनम् ॥' इति ।

त निषेघो मञ्जवत्पञ्चगञ्यविषय इति प्रतीमः । ' स्त्रीणां चैव तु श्रूहाणां पतितानां तयैव च । पञ्चगञ्यं न दातम्यं दातम्यं मञ्जवर्भितम् ॥' (६१) इति देवस्मरणात् ।

- 🧸 त्रतस्पाणां प्रायक्षित्तस्पाणाम् । प्रा. सु.

४ शिखाच्छेदश्रतुर्घके । छि. स्मृ. पा.

१ श्रीणां होमो न दातव्यः १ इति पूर्वोक्तं जाबाछिवचनमप्युपछक्ष्यम् ।
२ उमौ तौ नरकं यातो महारौरवसंज्ञितम् । (वि. स्मृ. १४।७) कृतौ
प्राचनमेन, युगान्तरे विकल्प इति सिद्धान्तितं संस्कारमयुक्ते (पृ. १२८)। अयं
त निषेधो सञ्चलपञ्चाक्याक्याक्याक्याक्याक्या

### सधवानां विशेषमाह वसिष्ठः--

' केशानां नास्ति नारीणां वपनं व्रतयक्षयोः । गोवधादिषु सर्वेषु छेदयेदङ्गुलद्वयम् ॥ सधवानां तु नारीणामलङ्काराय सर्वदा । केशसन्धारणं प्रोक्तं प्रायश्चित्ते द्विजोक्तमैः ॥ इति ।

--- 'अङ्गुलत्रयम् ' इति कचित्पाठः । अत्र सधवापदाद्विधवानां सर्व-वपनम् । अत्र ।विशेषमाह पराश्चरः-( ९।५४-५५ )

> ' वपनं नैव नारीणां नानुब्रज्या जपादिकम् । न गोष्ठे शयनं तासां न वसीरन् गवाजिनम् ॥ सर्वान्केशान्समुद्धृत्य छेदयेदङ्गुलद्वयम् । सर्वत्रैवं हि नारीणां शिरसो मुण्डनं स्मृतम् ॥' ९।५६

वासिष्ठे खादिएदं प्रायिक्षत्तानतरपरम् । तेन प्रयागादौ 'मुण्डनं चोपवासश्च सर्वतीर्थेष्वयं विधिः'इ।ति देवलाशुक्तेः सर्वमुण्डनमेवः 'वेण्यां वेणीप्रदानेन' इति लिङ्गात् , आचाराण तीर्थान्तरे न भवतीत्यन्यदेततः ।

#### अपराकें—

' वहबूमुक्तः प्राक्तुमको वा वपनं कारयेत्सुधीः । केशेष्टमश्रुळोमनखान्युदक्संस्थानि वापयेत् ॥ दक्षिणं कर्णमारभ्य धर्मार्थे, पापसभाये । शिखाद्यं नवसंस्कारे शिखाद्यन्तं शिरो वपेत् ॥'

धर्मार्थे तीर्थादिवपने दक्षिणकर्णादि उदक्संस्थं वपेत्। पापसञ्जये कानिमित्ते प्रायिक्षित्ते शिखामादौ कृत्वाऽभस्तात्सर्वतो वपेदुदक्संस्थम्। नवसंस्कारे चूडाकरणे दक्षिणकर्णाच्छिखान्तं, शिखामारभ्य वामकर्णान्तं च वपेदित्युत्तरपद्यार्थः। तैत्तिरीयके आसुरं वपनं निन्दित्वा दैवकम एकः। देवानप्रक्रम्य-'तत उपपक्षाविष्ठे वपन्त । अथ इमश्रूणि। अथ क्रिशान्' (ते.जा. १।५।६) इति । मानुषेऽपि तन्नैव मनुं प्रक्रम्य-

<sup>· 🤋 &#</sup>x27; सर्वत्रैव हि नारीणां ' 'एवं नारीकुमारीणां '---पा.

२ पाठकमात्केशश्मधुकमेण वपनं कार्यमित्येके । क्षणमपि म्छेच्छाचारप्रसङ्ग-वारणार्थे श्मधुक्र्वयोरादौ वपनं कार्यम् , ततः केशानामित्यन्ये ।

'स इमश्रूण्यमे वरेत । अथोपपक्षौ । अथ केशान्'(ते.जा.१।५।६)इति। अत्राधानेष्टिसोमेषु दैवम्, तत्र तस्य विधानात् । प्रायश्चित्ते तु दैवमानुपे विकल्पेन । तत्राप्युदक्संस्थिताये दक्षिणश्मश्रुपपक्षौ वप्ता वामाविति । इदं च वपनं निषिद्धकालेऽपि कार्यम् ।

' स्रौरं नैमत्तिकं कार्य निषेधे संत्यपि ध्रुवम् । पित्रादिमृतियात्रासु प्रायिक्षत्ते च तीर्थके ॥' इति स्मृतेः ।

# निपेथांश्चाह वृद्धगार्ग्यः---

'रव्यारसौरवारेषु रात्रौ पाते व्रतेऽहिन । आद्धादः प्रतिपद्भिक्ताभद्राः क्षौरेषु वर्जयेत् ॥' —भद्रा द्वितीयाद्याः । न करणम्, तिथिक्षाद्दचर्यात् ।

व्यासः-( म. भा. १३।१०४।१२७ )

'नक्षत्रे तु न क्षत्रीत यस्मिकाती भवेशरः। न प्रौष्ठपदयोः कार्य नैवाप्रये च भारत॥ दारुणेषु तु सर्वेषु दुष्टतारां च वर्जयेत्॥

#### वाद्रायणः---

' सिंहे धनुषि मीने च स्थिते सप्ततुरङ्गमे । बात्रोद्वाहगृहारम्भक्षौरकार्याणि वर्जयेत् ॥

#### व्यासः---

'विवाहमौक्षीचूहासु वर्षमर्दे तदर्द्धकम्। जन्तर्वरूपां च ज्ञायायां नेष्यते केशवापनम्॥' इत्याचनेकनिषधाः समयमयूखे ( ए. १७९ ) क्काः। तथा जीवत्पितृकेनापि कार्यम्॥

' गुण्डनं पिण्डदानं च प्रेतकर्म च सर्वशः। न जीवत्यितृकः कुर्याहुर्विणीपतिरेव च '

इति दक्षीयनिषेधस्य रागप्राप्तविषयत्वाद्विधिस्पृष्टेऽनवकाकात्। वस्तुत्तरित्वदं दक्षस्मृतौ निवन्धे चानुपङम्भाक्षिमृङम्।

<sup>🤊</sup> अत्र र्व निषेधे सत्यपि र इत्युपादानात्त्रायधित्ततीर्थयो रात्रावपि क्षौरम् ।

कि हिंद्वा । एक हैं रें पुष्ट-पट- परा. १।५३ )

'राजा वा राजपुत्रो वा झाहाणो वा बहुश्रुतः। केशानां वपनं कृत्वा प्रायश्चित्तं समाचरेत्।। केशानां रक्षणार्थे तु द्विगुणं व्रतमाचरेत्। द्विगुणे व्रत साचीणं दक्षिणा द्विगुणा भवेत्।।' यत्तु— 'विद्वद्विप्रनृपस्त्रीणां नेष्यते केशवापनम्। क्रते महापातकिनो गोहन्तुश्चावकीणिनः।।' इति॥

तत्र विज्ञानेश्वरः—'महापातकादिव्यतिरिक्ते राजादीनां वपनं नास्त्येव । महापातकादौ तु तेषां वपनानिच्छायां द्विगुणदक्षिणासिद्दतं त्रतद्विगुण्यमिति । अन्ये तु—महापातकादौ नित्यं राजादेरपि वपन-मेव । अन्यत्र तु वपनानिच्छायां त्रतद्वेगुण्यविधिरित्यादुः । इयं च वपनाद्येतिकर्त्तव्यता प्राजाप्रत्यप्रभृतिष्वेव भवति, न ततोऽल्पेषु । तथा च पैठीनसिः—'द्वादशाद्दे सम्पूर्णे वपनम् 'इति। वपनप्रहणं चेतिकर्तत्व्य-तान्तरस्याप्युपछक्षणम् ।

तथा च याज्ञवल्क्यः-( ३।३२५ )

'कुर्याभिषवणस्तायी कृच्छूं चान्द्रायणं तथा। पविश्वाणि जपेत्पिण्डान् गायत्रया बाडिभमन्त्रणम् ' इति । निवर्तमानवपनसाहचर्याच पश्चमव्यादेरपि निवृत्तिः। अत एव 'न्यूनपादव्रते वस्तदानम्' इति वैष्णवे बस्नादिमात्रदानोक्तरपीदमवन् गम्यते।।

# अथ पूर्वोक्तभस्मादिस्नानप्रकारः।

हैक्के—( पू. २६।३७।३८)

' ईशानेन शिरोदेशे मुखं तत्पुरुषेण तु । उरोदेशमधोरेण गुद्धां वामेन सुत्रताः ! ॥ सदोन पादौ सर्वाङ्गं प्रणवेन तु शोधयेत्।'

१ अत्र राजादय उपलक्षणार्थाः । यत्र राजादीनामप्येवम् , अन्येषां किसु वक्तव्यम् ? इति कैसुतिकन्यायात् । प्रा.सु.

-अत्रेशानादिपदेन 'ईशानः सर्वविद्यानाम्' (ते. आ. १०१२१) इत्यादयो मन्त्रा उच्यन्ते । चतुर्ध्यन्तानि नमोन्तानीशानादिपदान्येव मन्त्रा इत्यन्ये । 'अग्निरिति भस्म । वायुरिति भस्म । जलमिति भस्म । स्यलमिति भस्म । व्योमेति भस्म । सर्वेश्व वा इदं भस्म ' (का. रु. उ. । भ. जा. १) इति पंच मन्त्रा ईशानादिमन्त्रस्थान ईत्यपरे ।

# विष्णुः—

'अग्रमग्रमिति स्मृत्वा मानस्तोकेन (ते.बा.१०१५३) वा पुनः। गोमयैर्लेपयेत्प्राज्ञः सोदकैभीनुदर्शितेः।'

### ऱ्योगयाज्ञवल<del>्व</del>यः—

' त्रिधा कृत्वा मृदं तां तु गोमयं च विशेषतः। अधमोत्तममध्यानामङ्गानां क्षालनं च तै:॥'

कोंमें— ( इ. १८।५९ )

4 गोमयस्य प्रमाणं तु येनाङ्गं लेपयेत्ततः।' इति ।

# अथ मृत्तिकास्नानम् ।

## जमद्ग्रि:—

'अश्वकान्तेति (तै. आ.१०।८) वै शुद्धां मृत्तिकामाहरेच्छनै:। नमोमित्रस्ये (ऋ. सं. ७।८।१२) त्यादित्याय दर्शयेत्समृदौ करौ॥ गन्बद्धारामिति (तै. आ. १०।१०) जप्त्वा स्वान्यङ्गास्यनुरुपयेत् ॥ 'शिवपुराणे—

' अश्वकांत इति स्मृत्वा मन्त्रेणामन्त्रय मृत्तिकाम् । उद्धरेदुकृतासी (ते. आ. १०।८) ति मन्त्रेण सुसमाहितः ॥

१ अग्निरित्यादिभिर्मन्त्रेर्जाबालोपनिषद्भते:। सप्तमिर्धुक्नं कार्ये भस्मना सजलेन च '॥ (स. सं. ४।३।१८) [ उपर्युक्तकोकनिर्दिष्टप्रमाणवचसा 'अग्निरिति गस्म । वायुरिति भस्म । जलमिति भस्म । स्यलमिति भस्म । न्योमेति भस्म । देवा भस्म । ऋषयो भस्म । 'इति सप्त मन्त्राः 'सर्व १ दा १६ भस्म । ' इत्यष्टमो भस्मजाबालोपनिषदि । परमत्र मूळे क्रमेण अग्निरित्यादय सर्व इ वान्ताः पण्यन्त्राः सन्ति । उक्तं च 'पन्न मन्त्राः 'इति । तिबन्त्यम् । ]

नमो मित्रस्येति ( ऋ. सं. ७८।११। ) ऋचा दर्शयित्वा च भानवे ।
 ओरुश्चेति च गात्राणि छमालभ्य द्विराचमेत् ॥'

अनुपलेपने मन्त्रान्तरमाह योगी-

'आलभेत मृदाङ्गानि इदं विष्णुरिति (ऋ. सं. १।२।७) त्यृचा।' मृत्परिमाणं कौमें—( उ. १८।५९ )

' मृत्तिका च समुद्दिष्टा त्वाद्रीमलकमात्रिका' इति । कम सक्तो नारदेन—

> ' आयुष्कामः शिरोलेपं मृदा कुर्याद् द्विजः पुरा । श्रीकामः पादयोः शौचं मृदा पूर्व समाचरेत् ॥'

#### पारस्कर:---

' एकया तु शिरः क्षाल्यं द्वाम्यां नामेस्तथोपरि । मृद्भिश्च तिसृभिः कार्य पङ्गिः पायु तथैव च ॥ कटिवस्त्यूरुजङ्गाश्च पादौ च तिसृभिस्ततः । तथा इस्तौ परिक्षाल्य द्विराचामेरसमाहितः ॥'

#### योगी--

' मृद्भिरद्भिश्च गात्राणि कमशस्त्ववनेजयेत् । शीर्षाद्यानाभि सर्वाणि स्मरन्विष्णुमनामयम् ॥ कटिवस्त्यूरुजहे च चरणौ च त्रिभिस्निभः । त्रयेव हस्तावाचम्य नमस्कृत्य जलं ततः ॥

यत्किञ्चेद्रमिति (ऋ.सं.५।६।११) मन्त्रेण नमस्यैत्प्रयताङ्गिः। अत्र विरुद्धानां मृत्सङ्कयादीनां यथाशास्त्रं व्यवस्थेति हेमाद्रिः। इति मृत्स्नानविधिः।

अनन्तरं चतुर्थे वारिस्नानमुक्तम् । तत्र मन्त्रो त्रद्धाण्डपुराणे—

' वापो अस्मानिति ह्यक्त्वा भारकराभिमुखः स्थितः। इदं विष्णुर्जिपित्वा च प्रतिस्रोतो निमज्जति॥'

महार्णवे तु — वैकलिपकौ द्वौ मन्त्रावुक्तौ 'इदमापः प्रवहत' (ऋ. सं. १।२।१२) इति ऋक्।

२ आरुध मम गात्राणि सर्वे पापै प्रणोदय । नमस्ते सर्वलोकानां प्रभवारणि ! सुवते ! ( मस्त्य पु. १०२।१२ ) ॥ 'अतो देवेति ( ऋक्सं. १।२।७ ) मन्त्रेण' इति पाठः । म. र. भू.

' मापोहिष्ठा' (ऋ. सं. ७६।५) इति ऋचो वेति। तत्र मूलं मृग्यम् अनन्तरं पञ्चगव्यस्नानान्युक्तानि। तत्र तद्महणमन्त्रा मात्स्ये— (२६७।५–७)

'साविज्यादाय गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्। आप्यायस्वेति च क्षीरं दिधकाव्णेति वै दिधि ॥ तेजोऽसीति घतं तद्वदेवस्य त्वेति चोदकम्। ज्ञामिश्रं जपेद्विद्वान्पश्चगव्यं भवेत्ततः ॥ इति । पाराशर्थे तु- (११।३३)

' तेओऽसि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम् । पञ्चगव्यमृचा पूतं स्थापयेदग्निसक्रिधी ॥' इति ।

इति द्वितीयः ऋोक चक्तः। 'देवस्य त्वा'इत्यनन्तरं 'अभिषिश्वामि' इति वाक्यशेषः पूरणीय इति निवन्धकुतः।

यचिष मात्स्ये देवप्रतिष्ठायां देवस्तानार्थपश्चगञ्चमहणे एते मन्त्रा एकाः, पराशरेण च त्रद्यकूर्वप्रकरणे; तथाच्युभयत्रापि कुशोदक- सिहतानां षण्णां गोमूत्रादीनां 'पश्चगञ्चं भवेत्ततः 'इति 'पश्च-गञ्चमृचा पूर्तं 'इति च पश्चगञ्चमिति परिभाषेति गम्यते । तस्याश्च प्रकरणेन नियमाभावाद्यत्र पश्चगञ्चविनियोगस्वत्रैतदेव मन्त्राद्यव-गन्तञ्चम्, अन्यथा गञ्चमिति तद्धितस्य गञ्चश्चन्तकादिसाधारण्येन तेनापि स्नानं स्यात् ॥ केचित्तु—

'मलापकर्षणं कार्य वाहाशीचप्रसिद्धये ' इति वाह्यशरीरमलशोधन-मात्रार्थत्वादमन्त्रकाण्येव वानीत्याहुः । जमदग्निः—

' हिरण्यशृक्षं वरूण-( तै. ब्या.१०।१२ ) मित्यावोऽभिप्रवद्य 'सुमित्र्या' इत्यपः स्पृष्ट्वा 'दुर्मित्र्यास्तु'( तै. ब्या.१०।११)बहिःक्षिपेत्। 'यदपां कूर-(ते. ब्या. १०।१३)मित्याविक्षराछोड्य तु पाणिना। ' प्रायश्चित्तचरणपर्यन्तं धर्मानाह शङ्कः—

' प्रायिश्वत्तमुपासीनो वाग्यतिह्यक्षरपृशेत् । एकवासार्द्रवासा वा छघ्याशी स्थण्डिछेशयः ॥

१ यद्यपि 'तेजोऽसि' 'देवस्य त्वा' इत्यनयोर्यजुष्टु हिचेति साधारणव्यपदेशोः नौपपद्यते, तथापि 'सष्टीरुपद्धाति' इतिवत् भूम्ना तत्विद्धिरिति न दोषः । वि.स.

'स्थानवीरासनी मानी मौश्री दण्डकमण्डलुः। भैक्षचर्याग्निकार्ये च कूष्माण्डेर्जुहुयाद्घृतम्॥'

— छपस्पर्शः स्नानमित्यपराकें । दिवास्थिती रात्रौ चोपवेशनं वीरा-सनमिति विज्ञानेश्वरः । कुट्याद्यनाश्रयेणाहोरात्रमुपवेशनमिति शुल-पाणिः । मनुः-(११।२२४)

> 'स्थानासनाभ्यां विहरेदशक्तोऽधः शयीत वा।' कूष्माण्डैः 'यदेवा देवहेडनम्' इत्याद्यैः।

#### वासेष्ठः---

'महाञ्योहितिभिहोमः सावित्र्या वाऽन्वहं स्वयम् । कर्त्तञ्यः पावनः सम्यक् सर्पिपा च तिर्छेस्तथा ॥' द्रव्याणां व्याहितिगायत्र्योश्च विकल्प इत्यपरार्के । सत्रैव पुराणे—

' आंपोहिष्ठेति सूक्तं तु शुद्धवत्योऽघमर्षणम्। शंवत्यः स्वास्तिमस्यश्च पावमान्योऽघमर्षणम् ॥

१ महान्याहतयश्च भुराबास्तिसः, तदाइ मनुः- 'ॐकारपूर्विकास्तिस्रो महा-न्याहतयोऽन्ययाः ।' (२।८१) इति । आसां च त्रित्वं जप एव, होमे तुः न्यस्ता त्रयोज्याः । समस्ता अपि प्रयोज्याः शास्त्रान्तरदर्शनात् । अप० । महान्याहतयो ' भुरप्रये च० ' इत्याबा इत्यन्ये ।

१ 'कापो हि छा' ( ऋ, सं. ७१६१५ ) इत्युग्वेदे प्रसिद्धम् ! शुद्धवत्यः— 'एतो न्विन्दं स्तवाम ' ( ऋ, सं. ६१६१३ १ ) इत्याचास्तिकः । स्मृ. चं. १- अघमर्षणम् ' ऋतं च ' ( ऋ, सं. ८१८१४ ) इत्याचास्तिकः । स्मृ. चं. । अत्र वाचस्पतिप्रिश्रीये द्वैतिनर्णये— 'अघमर्षणस्कं माध्यन्विनीयानां नास्त्येव । ऋग्वेदे तैश्तिरीयके चास्ति । तत्र तैश्तिरीयकस्य याझवत्क्येनोद्रीर्णतया माध्यन्दिनीयस्तदुकं न परिगृत्यते, किंतु ऋग्वेदोक्तमेवाषमर्षणसूक्तमावेयम्—इति निर्णान्तम् । शंवत्यः ' शं न इन्द्राप्ती ' ( ऋ, ५१३१२८ ) इत्यादयः । 'शंवतीः पारयन्ति ' ( ऋ, ६१३१३० परि० ) इत्यादय इति नन्दपण्डितः । स्वस्ति-मत्यः ' स्वस्ति नो मिमीतां०, ( ऋ, ४१२१७ ) इत्यादयः । पावमान्यः— 'स्वादिष्ठयेति स्कानां स्वस्वष्टिरिहोदिताः । वशोत्तराण्यृनां चेव पावमानीः शतानि षद् ॥ 'इति शोनकः । 'स्वादिष्ठया ' (६१७११६ ) इत्यादयो ' यत्ते राजञ्छतं इतिः । ' ( ऋ, ७१५१२८ ) इत्येतदन्ताः ॥ अप० । 'पश्मानः सुवर्जनः ' ( ते. आ. ११४१८ ) इत्यादय इति केचित् । अघमर्षणम्—ऋतिवेशेषः ।। तिद्विधमाह विष्णुः—( ४६१२–९ )' ऱ्याहं नाशीयात् । प्रत्यहं च त्रिषवणं स्नान्मान्यस्त्यः । ऋमेणोऽन्ते पयस्विनीं द्यात् । इत्यवमर्षणम् इति । अपराकें द्र रात्रावाताः । कमेणोऽन्ते पयस्विनीं द्यात् । इत्यवमर्षणम् इति । अपराकें द्र 'पावमान्यस्तथेव च' इत्येव पाटः ।

# सर्वत्रैव प्रयुश्जीत कृच्छादित्रतमाचरन्।' वैशम्पायनः—

'ऋषभं च विराजं च शुद्धवस्योऽघमर्षणम्। गायत्रीं वा जपेदेवीं पवित्रां वेदमातरम्॥ शतमष्टशतं वाऽपि सहस्रमयवाऽपरम्॥

स एव—' स्नात्वोपितछेदादित्यं सौरीभिंस्तु कृताञ्जिल्लेः।' गौतमः (२।८।९)— 'रौरवयौधाजपे नित्यं प्रयुञ्जीत।' —रौरवयौधाजपे सोमनी। पर्त्रिशन्मते—

' जपहोमादि यत्किञ्चित्कुच्छोक्तं सम्भवेत्र चेत्। सर्वे व्याहतिभिः कुर्याद्वायत्र्या प्रणवेन वा॥'

#### हारीत:---

'सूर्याय देवताभ्यश्च निवेद्य व्रतमाचरेत्' इति । निवेदनं 'अग्ने व्रॅतपते व्रतं' इत्यादिमन्त्रेणेत्यपरार्के— पराशरः—(८।४१)

> ' प्रायश्चित्तेषु सर्वेषु कुर्याद्वाद्वाणभोजनम् । शक्त्या वित्तानुसारेण प्रायश्चित्तानुरूपतः ॥ भा सहस्रादा शताद्वा दशान्त्रमथ वा जपेत्। ॐकाराचं तथाऽन्यद्वा गायत्रीमथ वाऽयुतम् ॥

२ सीर्यः-' उदुत्यं जातवेदसं' (ऋ. सं. १।४।७) इत्याद्यास्त्रयोदश 'पष्टिमार्धचंद्रीतासां सूर्य एव देवतात्वं ' इत्यादिनोक्ता वा ।

३ ' पुनानः सोमधारया० ' (सा. सं. उ. १।१।९ ) इत्यस्याशृचि गीते — इ. इ. शास्त्रदीपिकादिषु ' यौधाजये ' इति दश्यते ॥ एतत्सामगविषयम् , अनधीतसामवेदेन गायत्रयादिकमेव जप्तन्यम् ।—सि.।

४ ' अप्ने त्रतपते वतमालमे तत्ते प्रववीमि तच्छक्तेयम् ' एवं 'वायो वतपते ॰'
सूर्य वतपते ॰ ' इति । अप ॰ । अन्ये तु ' अप्ने वतपते वर्तं चरिष्यामि । तच्छकेयं तन्मे राष्यताम् ॥ वायो वतपते ॰ । आदित्य वतपते ॰ । वतानां वतपते ॰ ।
( तै. व्रा. ३। ७। ४ ) इति तैसिरीये पठिता एव माह्या इत्याहुः ।

१ ' सुरूपकृत्नुमृतये' (सा. सं. उ. ४।१।१६) ' पिवासोमिमन्द मन्दतु त्वा' (सा. सं. उ. ३।१।१६) 'स्वादोस्त्था' (सा. सं. उ. ३।२।१५) इत्यु- सुत्पन्नानि सामानि ऋषभाः ।'-श्राद्धकाशिका । 'पिवा सोमं०' (सा. सं. उ. ३।१)१६) इति विराजम् । 'विरजम्'इति पाठे तदन्वेष्यम् । अन्यत्प्रसिद्धम् ।

अशक्तो प्रायश्चित्तमन्यद्वाराऽपि कार्यमिति प्रायश्चित्तविवेके ब्राह्मे-'रोगी वृद्धस्तु पोगंडः कुर्यादन्येव्रतं सदा' इति ।

---कुर्यात् कारयेत्।

पराशर:--( ६।४५ )

- ' व्याधिव्यसनिनि श्रान्ते दुर्भिक्षे डामरे तथा। उपवासी व्रतं होमो द्विजसम्पादितानि वै॥'
- गुद्धिकराणीति शेषः। डामरं परचकादि।

  श्रतान्ते कर्त्तभ्यमाह पराशरः (११।३)—

  'पश्चगव्यं पिवेच्छूद्रो ब्रह्मकूर्व पिवेहिजः।

  एकद्वित्रिचतुर्गावो द्यादिपाद्यनुक्रमात्।।'

ब्रह्मकूर्चप्रकारो वक्ष्यते । शिष्टास्तु पूर्वमेव ब्रह्मकूर्च कुर्वन्ति । यमः—( खृ. य. २।७ )

'प्रायश्चित्ते कर्त्ता यदि विषयते । शुद्धस्तदहरेवाऽसाविह लोके परत्र च ॥' ६ ति

### अङ्गिरा अपि-

'यो यद्थें चरेद्धर्ममप्राप्य म्नियते त्रतम् । स तत्पुण्यफलं प्रेत्य प्राप्तुयानमनुरह्मवीत् ॥'

#### छागलेयः—

'पूर्व व्रतं गृहीस्वा तु नाचरस्काममोहितः। जीवन्भवति चण्डालो मृतः श्वा चाभिजायते॥'

#### बायबीये---

'लोभान्मोहात्प्रमादाद्वा व्रत्तभङ्गो भवेचादि । उपवासत्रयं कुर्यात् कुर्याद्वा केशमुण्डनम् ॥ प्रायश्चित्तमिदं कृत्वा पुनरेव व्रती भवेत्।'

—वाशब्दः समुचये ।

१ पोगण्डः शरीरविक्तः, 'शरीरपाणिचरणैर्निसर्गेण शरीरिणः । विक्ताः सिक्र्रि॰ रूच्यन्ते पोगण्डकुणिपङ्गवः ॥' इति नारदस्मृतिभाष्ये वरहचिवचनात् ।

# अथ साधारणप्रयोगः ।

वित्र प्रायिश्वतं तावत्स्वीरोगिवृद्धवास्त्रादिव्वर्क्षम् । पश्चवर्षात्पूर्वे पादः। वोहरावर्षाधिकत्रद्धाचारिणि द्विगुणम् । यतौ चतुर्गुणम् । क्षत्रविद्रश्कूषाणां पाद्पाद्हानिः । त्रह्मवधे चतुर्विधसाहसे च तेषां द्वित्रिचतुगुणम् । सर्वपापेष्वतुत्राहकप्रयोजकानुमन्तृनिमित्तानां क्रमात्पाद्पादहानिः । निमित्तिनः पादः । अनुलोमानां मातृतुत्यम् । प्रतिलोमानां
श्कूषुत्वयम् । स्त्रीश्कूप्रधानजपहोममन्त्ररहितम् । प्रत्यान्नायाश्च
प्राजापत्ये धनुरेका देया । तन्मृत्यं वा । तम्ब चत्वारिशनमापास्तदर्द्धः
वा हेम । रूप्यं चतावत् । त्रिपुराणं वा रूप्यम् । द्वात्रिशहुत्यः, पुराणः।
द्वाद्शविप्रभोजनम् , अयुतं गायत्रीजपः, गायत्रया सहस्रतिलाहुतयः,
संहितापारायणम् , पत्रयां तीर्धसम्बन्धि योजनगमनम् , शुष्ककेशस्य
द्वाद्शस्त्रानानि, प्राणायामशतद्वयं, पादकेष्टिः, पावनी वेति । एकस्मिन्
चान्द्रायणे प्राजापत्यप्रत्यान्नायास्तिगुणाः, अतिकुच्छ्रे द्विगुणाः,
त्रिशस्त्राजापत्यसममब्दिमित्यादि ।।

प्रायश्चित्तं सदाचाराद्रिकायां तिथी विनान्तेऽपराह्वेऽपि वा द्री त्रीश्चतुरः पण्ड सप्त दश वा विप्रानाहिताग्रीनन्यान्वा एकमेवा-ध्यारमविदं वा पर्यत्वेनोपवेदय, तेभ्यो गोवृषो तिल्लक्यं वा दस्वा, प्रदक्षिणीकृत्य साष्टाकं भूमी प्रणमेत्।

> ' सर्वे धर्मविवेकारो गोप्तारः सकला द्विजाः । मम देहस्य संशुद्धि कुर्वन्तु द्विजसत्तमाः ॥ मया कृतं महाधोरं ज्ञातमञ्जातकिस्विषम् । प्रसादः कियतां महां शुभानुज्ञां प्रयच्छथ ॥ पूज्येः कृतः पवित्रोऽहं भवेयं द्विजसत्तमेः ।'

९ ततस्तैः 'किं ते कार्य, वदास्माभिः ' इति पृष्टः अमुक्शर्मणो मे जन्म-प्रमृत्यय यावत् झानाञ्चान ... सम्भावितानां पातकानां निरासार्थमनुप्रहं इत्ना प्रायश्चित्तमुपदिशन्तु भवन्त इत्युक्तवा प्रणमेत्प्रार्थयेच । प्रा. सु.

इति मन्त्राभ्यां तान्त्रार्थयेदाचारात्। ततः सभ्यास्तच्छिक्तं विचाये संमत्या तत्तत्त्रायिश्चत्तविधवाक्यमुक्त्वा अशक्त्वीबाळवृद्धरोग्यादि॰ च्यनुमहं कृत्वा सभ्यान्थानुवादकविष्रद्वारामुक्कमेजन्यपापनाशार्थिमिदं प्रायश्चित्तमशक्तावमुकप्रत्याम्नायेन त्वया कार्यम्, तेन स्वं शुद्धो भविष्यसीति। सर्वप्रायश्चित्ते तु—तव जनमप्रभृति अद्य यावत् आना-झानकामाकामसकृदसकृतकायिकवाचिकमानसिकसांसर्गिकातिपात-कल्रधुपातकसङ्करीकरणमलिनीकरणापात्रीकरणजातिभ्रंशकरप्रकीर्णक-पापानां मध्ये संभावितानां नाशार्थ पद्यव्दम्, अशक्तौ व्यव्दं, साद्धव्दं वा प्रायश्चित्तं स्वं कुर्विति।

स्रयं चोपदेशो व्रतकर्त्रा पुस्तकपूजने सभ्येभ्यश्च तदुदेशेन गोदाने च कृते वारत्रयं कार्य इति सम्प्रदायः।

ततः कर्त्ता मासपक्षादि स्मृत्वा ' मम जन्मप्रभृत्यद्य यावत्'इत्यादि प्रायश्चित्तमित्यन्तं पूर्वोक्तमुक्त्वा ' अहं करिष्ये ' इति सङ्कल्प

'यानि कानि च पापानि अहाह्त्यासमानि च। केशानाश्रित्य तिष्ठनिष्ठ तस्मात्केशान्वपाम्यहम्'।। इति मन्त्रमुक्त्वा कक्षोपस्थशिखावर्ज क्रमेण रमभूपपक्षकेशानुदक्धंस्थान वापयेत्।

यतिविधवादीनां सिशसं वपनम् । ब्रह्महत्यादिष्वपि सिशसं सर्वाङ्गलोम्नां च । सभगनां च्यङ्गलकेशामच्छेदनम् । राजतत्पुत्रबहुश्रुतः विप्राणामिच्छया वपनाभावः । तदा च द्विगुणं त्रतम् । दक्षिणा च द्विगुणा । इत्थं वापित्वा'आयुर्वलम्' इत्यादिना च दन्तभावनं कृत्या दश स्नानानि कुर्यात् —

तत्र भस्मस्नानम् 'ईशानः सर्वविद्यानां' इति शिरसि। 'तत्पुरुषाय' इति मुखे। 'अघोरेभ्योऽध घोरेभ्यः ' इति हृदि। 'वामदेवाय' इति गुह्ये। 'सद्यो जातं' इति पादयोः। प्रणवेन सर्वाङ्गे। यद्वा- 'ईशानाय नमः' शिरसि। 'तत्पुरुषाय नमः' मुखे। 'अघोराय

१ कर्ता च भवदनुग्रह इति वदेत् । श्रा. मु.

२ आयुर्वलं यज्ञो वर्षः प्रजाः पशुक्स्नि च । ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो वेहि वनस्पते। ॥ (छ. प. १।१०)

नमः ' हृदि। 'वामदेवाय नमः' गुह्ये। 'सद्योजाताय नमः ' पाद्योः। प्रणवेन सर्वाङ्गे। 'अग्निरिति भस्म। वायुरिति भस्म। जलमिति भस्म। स्थलमिति भस्म। व्योमेति भस्म। सर्वे ६ वा इदं भस्म' इति मन्त्रैः क्रमान्मुखादिषु। ततौ गोमयमादाय त्रिधा कृत्वा सूर्याय प्रदृश्ये

' अप्रममं चरन्तीनामोषधीनां वनेवने । तासामृपभपत्नीनां पवित्रं कायशोधनम् । तन्मे रोगांश्च शोकांश्च नुद् गोमय सर्वदा ' ॥

इति मन्त्रेणैकेन भागेन नाभेरधः, परेण नाभेरूर्ध्वगाकण्ठम्, अन्येन च शिरः क्षालयेत्। 'मानस्तोके' (ऋक्षं. १।८) इति वा मन्त्रः । तहः

'अश्वकान्ते रथकान्ते विष्णुकान्ते वसुन्धरे। मृत्तिके! इर मे पापं यन्भया दुष्कृतं कृतम्॥'

( मत्स्यपु. १०२।१० )

# — इति मृत्तिकामभिमन्त्रय—

' चढ़तासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना। मृत्तिके! ब्रह्मवृत्तासि काश्यपेनाभिमन्त्रिता॥ मृत्तिके! हर तत्सर्व यन्मया दुष्कृतं कृतम्। मृत्तिके! देहि मे पुष्टि त्विय सर्व प्रतिष्ठितम्॥ त्वया हतेन पापेन जीवाभि शरदां शतम्॥

इति ब्रह्माण्डीयमन्त्रेण खनित्वा, 'नमी मित्रस्य' (ऋक्सं. ७८।१२) इति सुर्याय प्रदर्श, त्रिधा कृत्वेकसमाञ्चागाः वट् चतस्त्रो वा मृदः पाषयोः जङ्कोरकदिबस्तिपु प्रत्येकं चतस्तः,गृह्ये पट्,उदरकुक्षिपृष्ठवक्षोहस्तकण्ठेषु हे, शिरस्येका। मृत्परिमाणमाद्रीमळकमात्रम्।

ततः (आपो अस्मानमातरः ' (ऋक्सं. ७।६।२४ ) 'इवं विष्णुः' (ऋक्सं. १।२७ ) इत्येताभ्यां, 'वेवस्य त्या' (शु. य. १।२० इत्यनेन वा स्नात्वा, गायत्रया गोमुत्रेण, ' गन्धद्वारां ' इति गोमयेन

'आप्यायस्व ' ( ऋक्सं. १।६।३२ ) इति दुग्धेन, 'दिषकान्णः ( ऋक्सं. ३।७।१३ ) इति दभ्रा, 'तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसिः धामः नामासि। प्रियं देवानामनाधृष्यं देवयजनमसि' ( शु. य. २२।१ ) इत्याज्येन 'देवस्यत्वा' ( ते. सं. १।१।६।६) इति कुशोदकेन स्नायात । यद्रैतानि दशापि स्नानान्यमन्त्रकाण्येव कार्याणि।

ततो 'हिरण्यशृङ्गं वरुणं प्रपशे तीर्थ मे देहि याचितः। यन्मया भुक्तमसाधूनां पापेभ्यश्च प्रतिष्रहः ॥ यन्मे मनंसा वाचा कर्मणा वा दुष्कृतं कृतम्। तम्न इन्द्रो वरुणो बृहस्पतिः सविता च पुनन्तु पुनः पुनः " (तै. आ. १०।१)इत्येताभ्यां तीर्थे प्रार्थ्य 'ॐनमो नारायणाय' इत्यष्टाक्षरेण तीर्थ प्रकल्प्य 'ॐ भूर्भुवः स्वः' इति त्रिराचम्य सक्तिमज्य , 'याः प्रवत' (तै. सं. ४।२।९) इत्येतया व्याहृतिभिर्गाय≉या जलमभिम-न्त्र्यापामार्गदृर्वाकुरौ: 'काण्डान् काण्डान्' (तैः आ. १०।५) 'या शतेन ( शु. य. १३।२०।२१) इति द्वाभ्यां प्रणव—≊याहृति—ग।यत्री – आपो हि ष्ठाभिर्मार्जियत्वाऽन्वर्जछे। 'ऋतं च' ( ऋक्सं. ८।८।४८ ) इति तृचं जप्त्वा त्रिर्निमण्य देवर्षिपितृन्सन्तर्प्य शुष्कं वासो धृत्वा, ज्यधिकैर्विप्रै-रावाहनामौकरणस्वधावाचनरहितपार्वणविधिना आदं कुर्यात्। तत्र सर्वेष्वपि विप्रेषु विष्णोरेवावाहनम्। तत एकां गां हिरण्यं च दस्वा, व्याहृतिभिः शालामौ ष्यष्टाविंशस्यादिसङ्क्षययाऽऽज्यं क्रमादिमवायु-सूर्यप्रजापतिदेवत्यं हुत्वा, अद्यकूर्वहोममपि कुर्यादाचारात्। तत्र वाम्रे पालाशे पाक्षे वा पात्रेऽक्णायाः कृष्णाया वा गोमूत्रं पलमितमष्टमापमितं वा गायत्र्याऽऽदाय, श्वेताया अङ्गुष्ठाईमितं वो हशमावमितं वा गोमयं 'गन्धद्वारां' (तै. झा.१०।१) इति, ताम्राया द्देमवर्णाया वा पयः सप्तपछ द्वादशमाषमितं गोमयाष्टगुणं गोमूत्रत्रिगुणं वा 'आप्यायस्व' इति, रक्तायाः कृष्णाया वा द्धि त्रिपछं दशमाषमितं गोमयाल्प अगुणमष्ट-गुणं गोमूत्रद्विगुणं वा 'दिधिकाष्णः' (ऋक्सं ३।७१३) १वि, कपिछाया नीछाया वा वृत्तमेकपछमष्टमाषमितं गोमयाचतुर्गुणं वा ' तेजोऽसि शुक्रमसि ' ( शु. य. २२।१ ) इति, कुशोदकं च पर्खमितं चतुर्माषभितं वा 'देवस्य स्वा' इति गृहीयात्। गोमूत्रादि कापिछ बा माद्यम् । अलाभे गञ्चमात्रम् । परान्मन्त्रान्ति गृह्यमीति वाचवरोषः । ततः ' आयो हि छा' ( ऋक्सं । ७६१५ )' इति हस्तेनालोड्य, 'मान-स्तोके ( ऋ. सं १।८।६ ) इति यज्ञियकाष्ट्रेन निर्मध्य, सप्तावरैः कुरोः त्रिभिः पलाशपत्रैर्वा जुहुयात्।

मन्त्रास्तु—'ॐ इरावती धेनुमतीहि भूतं०' ( ऋक्सं. ५।६।५४) पृथिच्या इदं न ममेति त्यागः । 'इदं विष्णुः' ( ऋक्सं. ५।२।७) विष्णवे इदं । 'मानस्तोकें ठे कद्राय०। 'शत्रो देवी' (ऋक्सं. ७।६।५) भद्रधः स्वाहा, अद्भव इदं । अग्नये स्वाहा, अग्नय इदं । सोमाय स्वाहा, सोमायेदं । गायञ्या सिवत्रे । 'प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो । ( ऋक्सं. ८।७।४ ) ॐ प्रजापतये स्वाहा , प्रजापतय इदं । अयं च ब्रह्मकूर्षहोमोऽन्ते प्रमाणवान् । ततः स्वष्टकुदादि होमशेष समाप्य, तारकोदये होमावशिष्टं पश्चगव्यं प्रणवेनालोह्य, प्रणवेन निर्मथ्य, प्रणवेन पीत्वा, सभ्योपदिष्टं सङ्कृत्पितं प्रायश्चित्तं साक्षाद्या-सम्भवप्रत्याङ्गायेन वा कृत्वा, पूर्ववद्व्याहृतिभिराज्यहोमं ब्रह्मकूर्षहोमं विष्णुश्राद्धं च कृत्वा, गोहिरण्यादिद्धिणां च दत्त्वा, शिरसा तृण-मारमानीय गोभ्यो दत्त्वा, ताभिर्भक्षिते शुद्धयेत्।

।। इति श्रीमीमांसकशङ्करमट्टात्मजनीलकण्ठकते भगवन्तभास्करे प्रायश्चित्तमयुले साधारणः प्रायश्चित्तप्रयोगः।।

अथ कुच्छा दिस्त्ररूपम्।

याझवल्क्य:-( ३।३१८-३१९)

' एकभक्तेन नकेन तथैवाऽयोचितेन वा । उपवासेन चैकेन छघुकुच्छ्र उदाहराः ॥

वयाकथिषाषिगुणः प्राजापत्योऽयमुच्यते ।

ायव एवातिकुरुद्धः स्थात्पाणिपूराक्रभोजनः ॥ इति ।

वनारायणभीटरस्य स्थाने 'ब्रह्मा जज्ञानं' इति मन्त्रो किखितः । २एतच प्राशनं प्रामाद्वहिः कार्यमिति नारायणभद्वाः ।

देन विग्रते याचितं यस्मिन् भोजने तब्यावितम् । तेन काळविशेषानुपादाना-दिवा रात्रौ वा सकृदित्येव । तपोरूपव्यात्कुच्छाणां द्वितीयभोजने तद्नुपपतेः । अयोचितमिति न केवळ्यरकीयात्रयाचनप्रतिषेधः, अपि तु स्वकीयमपि परि-चारकभार्यादिस्यो ज याचितंत्र्यम् । प्रेषंणाच्येवणयोः समानत्वायाच्यायाः । अतः स्वगृहेऽपि भृत्यमार्यादश्रोऽनाहसाः प्रवः गदि भोजनसुपहरन्ति, तर्हि भोजनसम् । नान्यया ।=सि. लघुकुच्छ्रस्यैव शिशुक्रच्छ्र इति नामान्तरम् । यथाकथिबत् जनुलोमः, प्रतिलोमो, दण्डकलितवदावृत्तः, स्वस्थानविवृद्धो वा। एतांश्चत्वारोऽपि पश्चानस्मृत्यन्तरसिद्धान् यथाकयिबत्पदेनैव सञ्जप्नाह योगी। प्राससङ्ख्यामाहापस्तम्बः—(१।२९।५०)

> ' सायं द्वाविशतिर्घासाः प्रातः पद्भिशतिः स्मृताः । चतुर्विशतिरायाच्याः परं निरशनं स्मृतम् ॥ कुक्कुटाण्डप्रमाणाः स्युर्यथा वाऽऽस्यं विशेष्सुखम् ॥'

पाराशर्वे तु—

'सायं तु द्वादश प्रासाः प्रातः पश्चदश स्मृताः।' इति पूर्वाद्धम्। चतुर्विशतिमते तु—

'प्रातस्तु द्वादश प्रासाः सायं पश्चदशैव तु। अयाचिते तु द्वावष्टौ परं वै मारुताशनः ॥'इति।

आसां च सङ्ख्यानां शक्त्या विकल्पः। अतिकृच्छ्रे उपवासभित्र-नवदिने भोजनेषु पाणिपूराज्ञविधिः। पाणिपूरमेकमासमितम्।

> ' एकैकं प्रासमभीयाश्यद्दाणि त्रीणि पूर्ववत् । ज्यहं चोपवसेदन्त्यमसिकुच्छं चरन् द्विजः॥'

इति मनूकेः (११।२१३)।

साङ्गं प्राजापत्यमाह गौतम:-( ३।८।२-१६)

' हविष्यान्त्रातराज्ञान् भुक्त्वा तिस्रो रात्रीनिभीयात् । अथापरं ज्यहं नक्ष्यन याचेता अथापरं ज्यहमुपवसेत् । तिष्ठतहनि रात्रावासीत क्षित्रकामः । सत्यं वदेत् । सनार्थेने सम्भाषेत । रौरवयोधाज्ञपे नित्यं प्रयुक्तीत । सनुसदनमुदकोपस्पर्शनम् ' आपो हि छा' इति तिस्रभिः पवित्रवतीभिमक्तियीत । 'हिरण्यवर्णाः ग्रुच्यः पावकाः'(तै.सं.५।६।१) इत्यष्टाभिः ।

अधोदकतर्पणम् । नमोऽहमाय मोहमाय महमाय भुन्वते तापसाय पुनर्वसवे (१) नमो मौक्त्यायौद्याय सुविविदाय सुविदे सर्वविदाय (२) नमः पाराय सुपाराय महापाराय पारदाय पारियच्णवे (३) नमो हद्राय पशुपत्रये महते देवाय अयंवकायैकचरा-याधिपत्रये हराय शर्वायेशानायोगाय विकाणे घृणिने कपर्दिने(४) नमः सूर्यायादित्याय (२) नमो नीलग्रीवाय शितिकण्ठाय (६) नमः कृष्णाय पिंगलाय (७) नमो क्येष्ठाय श्रेष्ठाय बृद्धायंद्राय हरिकेशा-योष्ट्रोरेतसे (८) नमः सत्याय पावकाय पावकवर्णाय कामाय काम-रूपिणे(९) नमो दीप्ताय दीपरूपिणे(१०) नमस्तीक्ष्णाय तीक्ष्णरूपिणे(११) नमः सौम्याय सुपुरुषाय महापुरुषाय मध्यमपुरुषाय (उत्तमपुरुषाय) ऋषाचारिणे (१२) नमश्चन्द्रललाटाय कृत्तिवाससे (१३) नम इति । एत एवाप्टित्योपस्थानम् । एता एवाष्ट्रयाहृतयः । द्वादशरात्रस्थान्ते चरं श्रपियत्वैताभ्यो जुहुयात् । अग्नये स्वाहा सौमाय स्वाहाऽग्नीषोमाभ्या-मिन्द्राग्निम्द्राय विश्वेभ्यो देवेभ्यो ब्रद्धाणे प्रजापतयेऽग्नये स्विष्ट-कृत इति । अन्ते ब्राह्मणभोजनम् । एतेनातिकृष्ट्यो व्याख्यातः इति । 'नमोऽहमाय ' इत्यादयस्ययेदशमन्त्राः नमःपूर्वा नमोन्ताश्चेति हरदत्तः । कौथुमझाह्मणे तु तथेव पाठः ।

अथ कुच्छ्रातिकुच्छ्रः।

याझवल्क्यः (३।३२०)

' कुच्छ्रातिकुच्छ्रः पयसा दिवसानेकविंशतिम् ।' इति । —पेयो जलम्, 'चरेत्कुच्छ्रातिकुच्छ्रं तु पिवेत्तोयं तु शीतलम्' इति इसाण्डपुराणात् ।

#### अथ पराकः ।

स पव (३।३२०)

" द्वादशाहोपवासेन पराकः परिकीर्त्तितः।" इति । मासोपवासकुच्छ्रमाह जावाछः—

' अनभन्मासमेकं तु महावातकनाशनम्।' इति।

यावककुच्ळ्रमाह शङ्कः— (१८।१०)

' गोपुरीषाधवानअन् मासमेकं समाहितः । त्रतं तु यावकं कुर्यात्सर्वपापापनुत्तये ॥'

वप्तकच्छ्रमाह मनुः— (११।२१४)

'तप्तकुच्छं चरन्विप्रो जलक्षीरघृतानिलान् । प्रतित्र्यहं पिवेदुच्णान्सकुत्कायी समाहितः॥'

#### पराशरः—( ४।८ )

'षद्पलं तु विवेदंभस्तिपलं हु पयः विवेत् । परुमेकं विवेत्सर्विस्तप्तकुच्छ्रो विधीयते ॥'

# तप्रकृच्य्रमुक्तवा गङ्कालिखितौ----

' एष एव शीतैः शीतकुच्छः ।' इति ।

### नंदाकूर्यमाह जावालः--

' अहोरात्रोषितो भूत्वा पौर्णमास्यां विशेषतः । पञ्चगव्यं पिवेत्प्रातत्रीहाकूर्चविधिः स्वृतः ॥'

#### प्रजापतिः—

'पालाशं पद्मपत्रं वा ताम्नं वाऽथ हिरण्मयम् । गृहीत्वाऽऽसाद्ययत्वा तु ततः कर्म समाचरेत् ॥'

### पराश्वर:-(११।२९-३०)

'गोमूत्रं कृष्णवर्णायाः श्वतायाश्चैव गोमयम् । पयश्च ताम्रवर्णाया रक्ताया गृह्यते दिषे ॥ कपिलाया वृतं प्राह्मं सर्व कापिलमेव वा ।' इति ।

### स पव-( ११।३०-३१ )

भूत्रमेकपलं द्यादकुषादे तु गोमयम्। अस्ति हिंदि हे स्थार स्थादकि विश्व क्षिण्डिक्यते विश्व क्रिक्यते विश्व क्षिण्डिक्यते विश्व क्र क्षिण्डिक्यते विश्व क्षिण्डिक्यते विश्व क्षिण्डिक्यते विश्व क्या क्षिण्डिक्यते विश्व क्रिक्यते विश्व क्षिण्डिक्यते

३ 'बौधायनः— (४।५।२६') 'गोमूर्ज गोमयं क्षीरं दिश्व सर्पिः कुशोदकम् । यवाचामेन संयुक्तो ब्रह्मकूचौंऽतिपाधनः ॥'

गवां वर्णान्तरस्य पञ्चगव्यपरिमाणान्तरस्य च बोधकवाक्यानि मन्थान्तरे द्रष्टव्यानि । तद्थस्तु प्रयोगेऽस्माभिः सङ्गृहीतः। परासरः ( ११।३३-)

'आपो हि ष्टेति चालोड्य मानस्तोकेति मन्त्रयेत् ॥'

स एव (२१।२४)

' सप्तावरास्तु ये दर्भा अच्छिन्नामाः शुकत्विषः । तैरुद्वृत्य तु होतव्यं पश्वगव्यं यथाविधि ॥' इति ।

# प्रजापतिस्तु---

'स्थापयित्वाऽथ दर्भेषु पाळाशैः पत्रकेरथ । तत्समुद्भृत्य होतन्यं देवताभ्यो यथाऋमम्॥'

पराहारः (११।३५-३६)

'इरावती इदं विष्णुर्मानस्तोके च शंवती। एताभिश्चेव होतव्यं हुत्शेषं पिद्धहिजः ॥'

१ विष्णुधर्मोत्तरे—(१।९३।३-४)

प्यः का**धनव**र्णायाः नीलायाधः तथा वृतम् । द्धि वै कृष्णवर्णायाः श्वेतायाश्चेत्र गोमयम् 💵 गोमूत्रं ताबवर्णायाः पद्मगब्यं प्रकल्पयेत् ।

एतासां विशेषळक्षणानि विधानमालायाम्— 'नवाम्रपह्नाभा या पीतनेत्रा युख्क्षणा।

सा धेतुः कपिला हेया साक्षाद्विष्णुस्वरूपिणी ॥ राक्षारससमानाभा श्वेतरोम्णी संसद्धाः 🕕

वा रक्ताः कथिता विष्णुस्वकथा वेतुक्तमाः॥

या गौ: स्फदिकसङ्काशा सुक्रिग्धा क्रिग्धलोचना ।

सा गौः श्वेताःसमादिष्टाः मुनिभिस्तत्त्व्दर्शिभिः ॥ ु

अतसीपुष्पसङ्खाद्याः लम्बपीनुपयोधरा ।

सा नीली प्रतिश्वा महापापविनाशिनी ॥

भिनाञ्चनसमानाभा पीनोधी चारुमस्तका ।

सा कृष्णा कृष्णरूपा च महादोषनिवारिणी ॥ 🤊 इति ।

िकांस्थपात्रस्थितविकीन्द्रतसमानवर्णा कपिकाः १ इति कुन्निवः ।

' एकवर्णा तु कपिला ' इति स्मृत्यन्तरम् । 💛 🖂 🗇 🖂 🖂

#### प्रजापतिः—

' अग्नये चैव सोमाय सावित्र्या च तथैव च । प्रणवेन तथा हुत्वा स्विष्टकृष तथैव च ॥

मरीचिः—

'अग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । इरावती । इदं विष्णुः । मानस्तोके । गायत्र्या । 'प्रजापते न त्वदेतानि' इत्याज्याहुतीरग्रौ जुहुयान् । पराज्ञरः— ( ११।३६ )

> 'आलोड्य प्रणवेनैव निर्मध्य प्रणवेन तु । उद्घृत्य प्रणवेनैव पिवेश प्रणवेन तु ॥ '

मरीचि:--

'पालाशेन च पत्रेण विल्वपत्रेण वा पिवेत्। तृतीयं ताम्रपात्रं वा ब्रह्मपात्राणि तानि वै ॥' वृद्धपराशरः- (९।३९ परा ११।३९ वृ. शा. १२)

' यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके । ब्रह्मकूर्चो दहेत्सर्वे शुष्कमग्निरिवेन्धनम् ।' इति

पानदिने चोपवासः।

ब्रह्मकूचीपवासस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम् । इति (६।२९) पराशरोक्तेः।

## अथ सान्तपनम् ।

# शङ्क:—( १८ा८ )

'गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दिष सिर्पः कुशोदकम्। एकरात्रोपवासश्च कुच्छ्रं सान्तपनं स्पृतम्।। एतदेव ज्यहाभ्यस्तं यतिसान्तपनं स्पृतम्।

महासान्तपनमाह् याझवल्क्यः — (३।३१६)

' पृथक् सान्तपनद्रन्यैः षडहः सोपवासकः। सप्ताहेन तु कुच्छ्रोऽयं महासान्तपनः स्मृतः ॥'

<sup>1</sup> यस्त्रगस्य —(१९१२०) इति श्लोकोत्तरार्बस्येव पाठान्तरमिदं मिताक्षरायां (११२९४) पत्रवते ।

यम:--

' एतान्येव च पेयानि एकैकं च ब्यहं द्वयहम्। स्रतिसान्तपनं नाम श्वपाकमि शोधयेत्॥' द्वादशाहोऽयम्।

' त्रवहं विवेत्तु गोमूत्रं त्र्यहं वै गोमयं विवेत् । त्रवहं दिधि त्रयहं क्षीरं त्रयहं सर्विस्ततः शुचिः ॥' पञ्चदशाहोऽयम् ।

जाबालः—

' एकैकमेतदेवं हि त्रिरात्रमुपयोजयेत् । ज्यहं चोपवसेदन्त्यं महासास्तपनं विदुः॥' इति । एकविंशतिरात्रोऽयम् ।

अथ तुलापुरुषकुच्छ्रः ।

शङ्घः—( १८।१० )

' पिण्याकाचामतकाम्बुसक्तृनां प्रतिवासरम् । डपवासान्तराभ्यासाक्तुलापुरुष उच्यते ॥१

अथ चान्द्रायणम् ।

यमः — (६।६४,६३, २१ — २३)

'वर्डियेत् विण्डमेकेकं शुक्ते कृष्णे च हासयेत्। एतचान्द्रायणं नाम यवमध्यं प्रकीर्तितम्।। एकेकं हासयेत्विण्डं कृष्णे शुक्ते च वर्डयेत्। एतत्विपीलिकामध्यं चान्द्रायणमुदाहृतम्। श्रीकीन् विण्डान्सन्मश्रीयात्रियसात्मा दुढन्नतः। हविष्यात्रस्य वै मासमृपिचान्द्रायणं स्मृतम्।। चतुरः प्रातरश्रीयाचतुरः सायमेव च। पिण्डानेसद्धि वालानां शिशुचान्द्रायणं स्मृतम्।। पिण्डानष्टौ समश्रीयानमासं मध्यन्दिने रवौ। यतिचान्द्र।यणं होत्सर्वक्रव्मवनाश्चम्।।'

—यनिचान्द्रायणमिति संज्ञामात्रम्। तेन न यतिमात्रस्यैवात्राधिकारः, किन्तु सर्वेषाम्। एवं शिशुचान्द्रायणेऽवि। न्न विषयितिकामध्ययोस्तिथिहासे वृद्धौ वा प्राप्तानामि हासवृद्धी।

तःग च विष्णुः-(४७१२-३) प्राप्तानास्याविकारमश्रीयात्तांश्चनद्रकलागभवृद्धौ क्रमेण वर्द्धयेद्धानौ च हासयेदमावास्यायां च नाश्रीयादिति।

पतेन यत्कलपतरुकुच्छूलपाणी चाहतुः-'कृष्णप्रतिपदि पश्चदश

माप्ताः। तत पवेकहानावमावास्यामेको प्राप्तः। गुक्नप्रतिपदादिषु आदि-

वृद्धिः' इति तदपास्तम् ।

'अमावास्यां न भुश्जीत एव चान्द्रायणो विधिः।' (१०१२ खृ. य. २१६) इति पराशरोकेश्च। सामान्यचान्द्रायणमाह स एव—( वि. स्मृ. ४७१९)

'ययाकथि सिण्छानां तिस्रोऽशीतीर श्रीयात्स सामान्यचान्द्रायणः'
इति । प्रतिदिनं सङ्ख्यानियमानादरेण मासेन चत्वारिंशदुत्तरं शतद्वयं प्रत्सानश्रीयादित्यर्थः । पिपीलिकायवमन्यभिन्नचान्द्रायणेषु दिनान्तरेऽप्यारम्भो ,न प्रतिपशेष ।

मासपरिमाणमा**ह याज्ञवल्क्यः —( ३।३२३**)

' तिथिवृद्धया चरेत्पिण्डान् शुक्ते शिरूयण्डसंभितान् ।'

( वृ. य. २।५ )

--- शिस्ती मयूरः । चान्द्रायणप्रकरणे पराशरस्तु --- (१०।३)

'कुक्कुटाण्डप्रमाणं तु प्रासं वै परिकल्पयेत् ॥' शङ्कस्तु-'बार्द्रामलकमात्रास्तु प्रासा इंदुव्रते स्पृताः।' इति । एतेषां च परिमाणानां शक्त्या विकल्पः।

एकाद्ययादी नित्यप्राप्त उपवासस्तावज्ञान्द्रायणविभिना जाध्यते एंतस्य धमर्थि बञ्चरेदेतज्ञन्द्रस्थैति संखोकताम् (था.३।३२६) इति काम्यत्वात्, ख्युनभक्षणादिनिमित्ते विहित्तत्वेन नैमित्तिकत्वाज। काम्यस्त्वेकाद्द्रयाग्यपवासोऽन्यद्वारा करणीयः। प्रतिनिधिना क्रतेऽपि फलप्राप्तेः कात्यायनादिभिक्तत्त्वात्। वन्नमानि स्वरमरकृते समयमयुवे

१ 'कुनकुटाण्डप्रमाणं स्याद्यावद्वास्य विश्लेनमुख्य ।' (अत्रि: ४१२७ ) २ 'क्षीरादिववहनिष्णुशिख्यण्डपरिमितत्वं पर्णपुटकादिना सम्पादनीयम्'-म॰

द्रष्टव्यानि । अयं चैकादेश्यासुपवासवाधः सामान्यचान्द्रायणभिनेष्वेव । तत्र प्रतिदिनप्रासप्रहणनियमाभावात् ।

गौतमः—(३।९।१-१३) " अथातश्चान्द्रायणम्। तस्योक्तो विधिः कच्छे। वपनं व्रतं चरेळ्ळोभूतां पौर्णमासीमुपवसेत् 'आप्यायस्व 'संते पयांसि' 'नवो नवः' इति चैताभिस्तर्पणम्। आज्यहोमो हविषश्चानु-मन्त्रणम्। उपस्थानं चन्द्रमसः। 'यदेवा देवहेडनम्' इति चतस्यभिराज्यं मुद्रुपात्। 'देवकृतस्य'इति चान्ते समिद्धिः। ॐ भूः, भुवः, स्वः, तपः, सत्यं, यशः, श्रीः, ऊर्क् , इट् , ओजः, तेजः, वर्चः, पुरुपः, धर्मः, शिवः, इत्येतैर्पातानुमन्त्रणं मनसा। नमः स्वाहेति वा सर्वान्। प्रासप्रमाणमास्याविकारेण । चरुभैक्षसक्तुकणयावकशाकपयोद्धिघृत-मुळ्फछोदकान्युत्तरोत्तरप्रशस्तानि। पौर्णमास्यां पश्चदश प्रासान् भुक्त्वा प्रकेकापचयेन परपक्षमश्रीयात् । अमावास्यामुपोष्येकैकोपचयेन पूर्वपक्षम्॥ " इति ।

वौधायन:-( ३।८।१-३ )

'अथातश्चान्द्रायणकरूपं व्याख्यास्यामः। गुक्रचतुईशीमुपवसेत्। कृष्ण-चतुर्दशी वा केशदमश्रुनखरुोमानि वापयित्वा इमश्रृण्येव वा'द्वयादि ।

१ अत्र च चान्द्रायणे पूर्वप्रकान्तमकादश्युपवासादिवतं न लुभ्यत । सक्कषाविशेषो हि मायसम्पाद्यतयाऽत्र विधीयते, न चान्द्रायणान्तरवत्प्रत्येकदिवससम्पान्
स्वत्या । सक्कोति चैकादशीमुपवसन्नपि माससम्पाद्यां चत्वारिशच्छतद्वयादिमकां
सक्क्ष्यां सम्पादियनुम् । चान्द्रायणान्तरेषु यद्येकादशीमुपवसेत् तत्तिप्तिमतां वासाश्रितामेकादशसङ्खर्या नैव सम्पादयेवेव, किन्तु विनिपातयेवेव । यद्यपि प्रासप्रमनमविधेयम् , रागतः प्रामत्वात् , तथापि तदाश्रितां सक्वर्यां चान्द्रायणविधिर्विपयीकरोत्येव- यथा दश्चिप्रणमासविधिच्यापारतः प्रामानुष्टानं गोदोहनं पञ्चकामविधिः ।
तत्र यदि दर्भपूर्णमासप्रयुक्तमपां प्रणयनं नास्ति, तदा 'गोदोहनेन पञ्चकामस्य
प्रणयेत् ' इत्येष शास्त्रार्थों न सिद्धयित । तथा एकादश्यादी प्रासाप्रसने तदाश्रितसङ्ख्याविशेषव्ययधान्द्रायणविधिनं सिद्धपत्येव । स्रत्रापि हि रागशासभोजनाश्रितप्राससङ्ख्याविशेषव्रश्लणो गुणः पापश्चयादिकलार्थत्वेन विधीयते । तेन
' चान्द्रायणमथापरम् ' इत्येतस्मादन्येषु चान्द्रायणेषु यदैकादश्युपवासाद्यादियतेन तदा चान्द्रायणविधिसिद्धिरिति ।—अप.

ृियमः~(६।५०)

' आयसं तैजसं पात्रं चक्रोत्पत्रं विवर्ज्ञयेत्। असुराणां हि तस्भात्रं देवगत्रमचककम्॥ '

—चक्रोत्पन्नं घटशरावादि ।

स एव -(६।५८)

'अङ्कुल्यप्रस्थितं प्रासं सावित्रवा चाभिमन्त्रयेत्।'

अत्र मासैरेव प्राणामिहीत्रमाइ वौधायमः (३।८।१०।१५।) अशी-यात्प्राणाय स्वेति प्रथमम्। अपानाय स्वेति द्वितीयम्। ज्यानाय स्वेति तृतीयम्। उदानाय स्वेति चतुर्थम् । समानाय त्वेति पञ्चमम्। यदा चत्वारस्तदा द्वाभ्यां पूर्वम्। यदा त्रयस्तदा द्वाभ्यां द्वाभ्यां पूर्वो । यदा द्वौ द्वाभ्यां पूर्वे त्रिभिकत्तरमेकं सर्वे :। दिति । प्रासद्वयपक्षे प्रथममाधै-स्विभिरंत्यं द्वाभ्याम् । एकपक्षे सर्वेरेकमित्यर्थः ।

# अथ चान्द्रायणप्रयोगः।

मुक्पपक्षयकामः श्रीकामो देवताप्रीतिकामो स्सायनादिसिद्धिकामो वाडमुकचान्द्रायणं करिष्य इति सङ्कल्प, 'अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि' (ते. ब्रा. ३।०।४) इत्यादिमन्त्रेवं नगदित्याय निवेच, केशस्मश्रुलोम-नस्यानि वमश्रुष्येव वा वापयित्वा, तदिन छपोष्य, पर्रादनेऽमा चेत्तत्रा- प्रुपोष्य, पौर्णिमा चेत्पश्चद्रश प्रासान्भुश्जीत । तत अमोत्तरपक्षे छपचयः पौर्णिमोत्तरपक्षेऽपचयो प्रासानाम् । प्रतिदिनमुदिते चन्द्रे 'आप्यायस्व' (क्र. सं. १।६।२२) सोमं तर्पयामि । 'सं ते पयांसि' (क्र. १।६।२२) चन्द्रं तर्पयामि । 'नवो नवो ' (८।३।२३) चन्द्रमसं तर्पयामि इति तर्पयत्वाऽऽज्येन एतेरेव मन्त्रेलोंकिकेऽग्रौ हुत्वा पतेरेव पात्रस्थं हवि- रनुमन्त्र्य पतेरेव चंद्रमुपस्थाय 'यदेवा देवहेडनम् ' (ते.आ.२।३) इति चतस्रिश्च प्रत्येव चंद्रमुपस्थाय 'यदेवा देवहेडनम् ' (ते.आ.२।३) इति चतस्रिश्च प्रत्येव प्रतेर्थान्यं जुहुयान् । सर्वत्राग्नये न ममेति त्यागः । तत्तो 'देवकृतस्य'इति त्रिभिः समिषयं हेत्वा 'ॐ भूः, भुनः, स्वः

९ अप्रय इदं नममिति त्यक्तना। २ अत्र महः, जनः, इत्यधिकं ईट्, वर्च इति द्वयं चामे नाहित। −प्रा. सु.

तपः, सत्यम् , यशः, श्रीः, ऊर्क् , ईद, ओजः, तेजः, वर्चः, पुरुषः, धर्मः, शिवः' इस्येतैः पञ्चदशभिरेकैककमेण पात्रस्यं प्रासमनुमन्त्र्य मनेसा नमः स्वाहेत्युक्त्वा वा सर्वाननुमन्त्रयैकैकमङ्गुल्य प्रैर्गृहीत्वा सावित्र्या-Sनुमन्त्र्य भक्षयेत्। तत्र प्रथमदिन एकप्रासमक्षणे प्राणाय स्वाहे-त्यादयः पञ्चापि मन्त्राः। द्वयोर्घासयोराद्येखिभिस्त्रिभिर्मत्रेरेकं,द्वाभ्या-मपरम्। त्रिषु प्रासेषु द्वाभ्यां द्वाभ्यां द्वौ एकेनान्त्यः। चतुर्षु द्वाभ्यां पूर्व, एकैकेनान्यान्। पश्वभ्योऽधिका मासास्तूष्णीमेव अक्षणीयाः, समाप्ती ज्यवरान् विपान् भोजयित्वा गां दक्षिणां दद्यात्। आ समाप्ति प्रत्यहं त्रिषवणस्नानं सौरमन्त्रैः कृता अलेरादित्योपस्थानं गायञ्या व्याहृतिभिः कूष्माण्डैर्वाऽऽयहोमः। दिवा स्थितिः, रात्रावुपवेशनम्। अशको शयनम्। यथाशकि- 'आपो हि छा' इति स्कम्, 'एतो न्विन्द्रं ' 'ऋतं च' इति तृचम् , 'शब इन्द्राग्नी' (ऋ.५।३।८)' स्वस्ति नो मिमीतां'(ऋ. ४।३।७) 'पुनंतु मा देवजनाः ' (तै. झा. ) ऋषमं विरजं रौरवयौषाजपे सामनी च पठेत्। एतेषामसम्भवे गायश्री व्याहतीः प्रणवं वा अपेत्। एतम विप्रभोजनदक्षिणादानादिजपान्तं सर्वेष्वपि प्राजापत्यादिवतेषु तुल्यम्।

॥ इति चान्द्रायणव्रतप्रयोगः॥

# अथ सोमायनम्।

मार्कण्डेय:---

'गोश्चीरं सप्तरात्रं तु पिबेत्स्तनचतुष्टयात्। स्तनत्रयात्सप्तरात्रं सप्तरात्रं स्तनद्वयात्॥ स्तनेनैकेन पड्डात्रं त्रिरात्रं वायुभुग्भवेत्।"

एतर्षिशद्दिनसाध्यम् ।

चतुर्विशतिदिनसाध्यमाह हारीत:—"चतुर्थीप्रमृति चतुःस्तनेन त्रिरा-त्रम्। त्रिस्तनेन त्रिरात्रम्। हिस्तनेन त्रिरात्रम्। एकस्तनेन त्रिरात्रम्। एवमेकस्तनप्रमृति पुनव्यतुःस्तनान्तम्। 'या ते सोम चतुर्थी तन्स्तवा नः

१ एकैकस्य प्रासस्य मनसाऽनुमन्त्रणं कर्तक्यम् ।- इ. द.

पाहि तस्यै स्वाहा '। 'या ते सोम पश्चमी ' 'षष्टी ' इत्येवं यथार्था-स्तिथिहोमाः । एकमास्वा एनोभ्यः पुत्रखन्द्रमसः समानतां सामान्यतां समानलोकतां सायुव्यं च गच्छति । समाप्ते ब्राह्मणतर्पणं दक्षिणादानं च '' इति ।

—चतुर्थी कृष्णा । समानता तुल्यत्वम् । सामान्यताऽपरचन्द्रत्वम् । सायुज्यं चन्द्राभेदः ।

सर्वेषां कुच्छाणां फलार्थत्वमप्याह व्यासः—

'श्रीकामः पुष्टिकामश्च स्वर्गकामस्त्रथैव च। देवताराधनपरस्तथा कृच्छ्रं समाचरेत्।। रसायनानि मन्त्राश्च तथा चैवौपधानि च। तस्य सर्वाणि सिध्यन्ति यो नरः कृच्छ्रक्रद्भवेत्।। वैदिकानि च सर्वाणि यानि काम्यानि कानिचित्। सिध्यन्ति सर्वदा तानि कृच्छ्कर्तुने संशयः॥' इति।

अथ माजापत्यादिप्रत्याम्नायाः।

तत्र तावचान्द्रायणद्वादशाब्दादिव्रतविषयेष्विष पापेषु प्राजापत्य-करपनामाहतुर्यमोशनसौ — (उ. ३।१९)

'यत्रोक्तं यत्र वा नोक्तमिह पातकनाशनम्। प्राजापत्येन कुच्छ्रेण शोधयेनात्र संशयः॥' प्राजापत्यश्च व्रतान्तरानुरोधेनावृत्तो वा। प्राजापत्यप्रत्यान्नायञ्चतुर्विशमतिमते—

> ' कुच्छो देव्ययुतं चैव प्राणायामशतद्वयम्। तिलहोमसहस्रं तु वेदपारायणं तथा ॥ विप्रा द्वादश वा भोज्या पात्रकेष्टिस्तयैव च। धन्या वा पावमानेष्टिः समान्यादुर्मनीविणः॥ '

अपरार्के—

' सिमिद्धतं हिवधिन्यं तिलान्या मार्क्वाशनः । हुत्या द्वादशसाहस्रं गायञ्या कुञ्छमाप्रयात् ॥ ' इति । —द्वादशभिरधिकं साहस्रं द्वादेशसाहस्रम् ।

रातेनकन गर्भा जिल्हा र गर्भा

१ विशेष्ये एकस्मपापरिच्छिमेऽपि संख्यान्तरपरिच्छिन्नावृत्तिवैशिष्टयस्य वक्तुं शक्यत्वात् । सहस्रमेव धाइसम् । न्यपः

याज्ञवल्कयोऽपि - (३।३०९)

'यत्र यत्र च संकीर्णमात्मानं मन्यते द्विजः। तत्र तत्र तिरुहोंमी गायच्या वाचनं तथा ॥ १

र्षं —संकीर्णे पापयुक्तम्। वाचनं दानम्। तिलैरित्यत्रापि संबध्यते तिल्दानमित्यर्थः। वेदपारायणं संहितापारायणम्, अयुतगायत्री-भिरल्पान्तरितत्वात्। 'संहिताध्ययमं यावत्तं कार्ल सम्वित्री जपेत् ' इत्यपराके प्रचेतस्समृतेश्च।

पराशंर:---

' क्रच्छ्रोऽयुतं तु गायत्रया उद्वासस्तयैव च । धेनुप्रदानं विप्राय सममेतश्वतुष्टयम् ॥ ' इति - उदवासो इहोरात्रमिति महाणेवे।

मार्कडेय:-

'प्राजापत्यक्रियाशको धेनुं दैद्यात्पयस्विनीम्। थेनोरभावे दातव्यं मूल्यं तुल्यं न संशयः ॥ १ इति ।

संवर्त्तः-

'गवामभावे दातव्यं तुल्यं मूल्यं न संशयः।' इति। मूल्यमुक्तं माधवीये ब्रह्मपुराणे-

'गवामभावे निष्कं स्यात्तदर्द्ध पादमेव वा।' रूप्यपरिमाणे निष्कपरिभाषामाह याज्ञवल्क्यः – (१।३६५) ' निष्कं सुवर्णाश्चरवारः ' इति

-सुवर्णचतुष्टयं समतोछितं रूप्यं निष्कमित्यर्थः। छीछावत्याम्-वराटकानां दशकद्वयं यत्

धा काकिणी सञ्ज पणञ्चतस्यः।

२ चतुर्विशतिमते—मा.। १ चरापि 'धेतुः स्याणवस्तिका-'। (अ. को. २।९।०१) इत्युक्तम् ,तथापि बेनुदानाशंकी गीमात्र दवात् , बहीषु स्मृतिषु गोपदस्याप्युपादानात् । —

ते पोडश द्रम्म इहावगम्यो द्रम्मैस्तथा षोडशभिश्च निष्कः ॥ १ इति । हिं मूल्यान्तरमपि प्रायश्चित्तविवेके षद्त्रिशन्मते-

' धेनुः पश्चिभिराङ्यानां मध्यानां त्रिपुराणिका । कार्पापणैकमूल्या हि पवित्राणां प्रकीर्तिता ॥ १

दरिद्राणाभिति कचित्पाठः । पुराणं द्वात्रिंशत्कृष्णस्रमितं रजतम् ।

'द्वे कृष्णले समधृते विज्ञेयो रूप्यमाषकः । ते घोडश स्याद्धरणं पुराणश्चेव राजतः ॥ १ (मनुः ८।१३६) इति मिताक्षरायां स्मृतेः ।

कार्षावणस्तु-

'कार्घापणः स विद्येयः कार्षिकस्ताम्रिकः पणः।' इति मनूक्तेः (८।१३७) नारदोक्तोऽपि— (१८।११६)

' कार्षावणो दक्षिणस्यां दिशि रौप्येः प्रवर्तते । पौर्णिनिबद्धः पूर्वस्यां बोडशैन पणाः स तु ॥ ' मुल्याध्याये कात्यायनः—

> ' द्वात्रिंशस्यणिका गावश्चनुष्कार्षायणो वरः । वृषे पद्कार्षायणका अष्टानवडुदि स्मृताः ॥ दशकार्षायणा धनावश्च पंचदशैव तु। ' इति । एतेषां च गोमूलयपक्षाणां शक्ताशक्तभेदेन व्यवस्था।

यत्तु अपरार्के-

' द्वादशैव सहस्राणि जपेहेवीसुपोषितः । जळांते विधिवनमौनी प्राजापत्योऽयसुच्यते ॥ ' इति ।

-जळांचे जलसमीपे । तथा तत्रैव चतुर्विशविमतमुक्तम्-

'मित्रुच्छे पराके च प्राजापत्यत्रयं कुर्यात्कुच्छे गोमिश्चनम् ' इति । चत्र द्वादशसहस्रगायत्रीजपो गोमिश्चनं च गौतमाशुक्तप्राजापत्य-विषयम् , शक्तविषयं वा । तत्रैव—

१ 'इन्ड' इति पठित्वा 'इविद्यविषयादी इन्ड एक एक लोई: इती । स्प्रमानगणनायाम् 'इति न्याख्याति भवस्वामी।

' अत्रदानिहरण्येन द्वादश ब्राह्मणान् शुचीन् । वर्षयेन्मारुताशी च श्रोत्रियान्कुच्छू उच्यते ॥ उपोण्य अद्धया युक्तस्तिलपात्राणि धर्मतः । द्वादश ब्रह्मवादिभ्यः प्राजापत्येन तत्समम् ॥ स्वयमाहृत्य यो मूर्ज्ञा तृणभारानुपोषितः । द्वाद्रोमंडले कुच्छ्रे द्वादशैव न संशयः ॥ प्राणायामशतं कृत्वा द्वात्रिंशोत्तरमार्तिषु । प्राणायामशतं कृत्वा द्वात्रिंशोत्तरमार्तिषु । प्राणायामशतं कृत्वा द्वात्रिंशोत्तरमार्तिषु । महोरात्रोपिनस्तिष्ठत्वाङ्मुखः कृच्छ्र उच्यते ॥ नमस्कारसहस्राणि द्वादशैव द्वत्रतः । गोविप्रपितृदेवेषु क्वर्यात्कृच्छ्त्रयं भवेत् ॥ '

तिलपात्राण्युक्तानि कौर्मे -

'तिलपात्रं त्रिधा प्रोक्तं किनिष्ठोत्तममध्यमम् । ताम्रपात्रं दशपलं जघन्यं परिकीर्त्तितम् ॥ द्विगुणं मध्यमं प्रोक्तं त्रिगुणं चोत्तमं स्मृतम् ।'

वसिष्टः - ( २७।१७ अत्रिः ३।१२ )

' अथ चेस्वरते कर्तु दिवसं मारुताशनः । रात्रौ स्थित्वा जले व्युष्टः प्राजापत्येन तस्समम् ॥ गोमूत्रेण समायुक्तं यावकं चोपयोजयेत् । कृष्ट्रमेकाहिकं प्रोक्तं दृष्टमंगिरसा स्वयम् ॥ निश्यासीनो दिवा तिष्ठेनिरात्रं मारुताशनः । प्राजापत्यं विज्ञानीयात्कृष्मांहेर्जुहुयाद्षृतम् ॥ ' इति ।

पराशरः (१२।६३)

' कुच्छ्रो देव्ययुतं चैव प्राणायामशतद्वयम् । पुण्यतीर्थेऽनोर्द्रशिरः स्नानं द्वादशसंख्यया ॥ १

माधवीये स्मृत्यन्तरे—

' प्राजापत्यं चरन्त्रिप्रो यद्यशक्तः कथका । भहानि पश्च विप्राप्रयान् भोजयेश्सम्यगीव्सतान् ॥ '

भनाईशिरस्त्वविशेषणात्स्नानानन्तरं तदक्रमनुष्ठाय शिरः शोषित्वा
 द्वितीयवारं स्नायादित्युकं भवति ।— वि. म.

स्म किपश्जलाधिकरणन्यायेन (पू. मी. ११११६) पश्चस्वप्य-इस्म त्रयस्त्रयो विप्राः।

कण्वः---

' एकमध्ययनं कुर्यात्प्राजापत्यमथापि वा । दद्याहादशसाहस्रं गवां मुष्टि विचक्षणः ॥ ' –एकमध्ययनं सकृत्संहिताध्ययनम् । तथा 'षडुपवासैरपि प्राजापत्यः'

इति नियन्धकृतः ।

चतुर्विशतिमते—

'प्राजापत्ये तु गामेकां दद्यात्सान्तपने द्वयम् । पराकतप्रातिकृच्छ्रे तिस्नस्तिसस्तु गास्तथा ॥ 'इति । सान्तपनमत्र महन्, इतरत्र सार्द्धप्राजापत्योक्तेः । तथा च पट्टिंजन्मते-

'पराकतप्तातिकृच्छ्रस्थाने कृच्छ्रत्रयं चरेत् । सांतपनस्य वाष्यर्द्धमशक्तौ व्रतमाचरेत् ॥ 'इति । समृत्यर्थसारे तु 'पराके पश्च, तप्तकृच्छ्रे पट् 'इति । अपराके मार्कण्डेयः—

'प्राजापत्यसमा धेनुस्तह्थं तप्रकृच्छ्के ।

पराके तु सुवर्ण स्याद्धमञ्जूनी तथेव च ॥ 'इति।

—पराके सुवर्ण धेनुद्धयमूल्यसमम् । देमश्रुजीमहणेन सकलकांस्यवोहाशुपस्कारवर्ती धेनुं लक्ष्मयति ।

कमेविपाकसारे गोरनुष्ट्रतौ-

'एका कुच्छ्रेऽतिकृच्छ्रे द्वे तिस्रक्षांद्रायणे स्मृताः' इति । मदनरत्ने स्मृती—

प्राजापत्ये तु गामकामतिक्रच्छे देव स्मतम्। विका चान्द्रायणे पराके च तिस्रो गा दक्षिणास्त्रवा । इति । वृहद्विष्णुः-

धाद्रायणमकुषणाः कुर्युः कुच्छ्चतुष्टयम् । ? एक्षचतिचान्द्रायणविषयम् ।

१ एतकिर्धनविषयम् ।- माः

#### स एव-

' चान्द्रायणपराकाभ्यां निष्कृतिं यो न शक्नुयात् । स करोत्यात्मशुद्धवर्थे प्राजापत्यस्य पश्चकम् ॥ ' इति । –इदमृषिचान्द्रायणपरम् । पिपीलिकायवमध्ययोरष्टधेनूक्तेः, शिशु-चांद्रायणादौ च धेनुत्रयोक्तेः ।

यत्तु चतुर्विशतिमते-

' वष्टौ चान्द्रायणे देयाः प्रत्याम्नायविधौ सदा ।' इति । वित्पपीलिकायवमध्यविषयमतिधनिनः । धर्मविवृत्तौ चतुर्विशतिमते च--

'चान्द्रायणं मृगारेष्टिः पिन्नेष्टिस्तयेव च ।

मित्रिविदापशुश्चैव कुच्छ्त्रयमधापि वा ॥

तिलहोमायुतं चैव पशकद्वयमेव च ।

गायञ्या लक्षमेकं तु समान्याहुर्मनीपिणः ॥

नित्यनेमित्तिकानां च काम्यानां चैव कर्मणाम् ।

इष्टीनां पशुवंथानामभावे चरवः स्मृताः ॥ १ इति ।
कुच्छ्रातिकुच्छ्रे तु धेनुत्रयम् ।

धत्र—

' विप्रदंडोद्यमे कुच्छ्रस्त्वतिकुच्छ्रे निपातने । कुच्छ्रातिकुच्छ्रोऽसुक्पाते कुच्छ्रोऽभ्यंतरशोणिते ॥

(या. ३।२९२)

इत्यतिकच्छ्रे धेनुद्वयोक्तेस्तदिषयनिपातनाद्धिकेऽसृक्पाते विहितस्य कच्छ्रातिकच्छ्रस्यातिकच्छ्रादाधिकयावगमाद्धेनुत्रयं प्रत्याम्नायो गम्यते। यदा स्वतिकच्छ्रे तिस्रस्तदा तु कच्छ्रातिकच्छ्रे ततोऽधिके चतसः।

तथा चौत्तरात्रिक्येनाऽऽह हारीतः--

' अनाश्रमी संवरसरं प्राजापत्यं चरित्वाऽऽश्रममुपेयात् । द्वितीये-ऽतिकच्छ्रम् । तृतीये कच्छ्रातिकच्छ्रम् । अत अर्ध्व चांद्रायणम् । १ इति । चतुर्विश्वतिमते—

" इच्छे पंचातिकच्छे त्रिगुणमहरहस्तिशदेवं तृतीये चत्वारिशव तमे त्रिगुणनगुणिता विशतिः स्यात्पराके। कुच्छ्रे सांतापनाख्ये भवति पडधिका विंशति: सैव हीना द्वाभ्यां चान्द्रायणे स्यात्तपिस कुशबलो भोजयेद्विप्रमुख्यान् "॥

अत्र संख्यान्वितमहरहः पदं भोजनान्विय । तेन कृच्छे प्रत्यहं पञ्च, अतिकृच्छे प्रत्यहं पञ्च, अतिकृच्छे प्रत्यहं पञ्चद्दश । एवमुत्तरत्रेति केचित् । युक्तं तु संख्या-वीप्सयोः परस्परानन्वितयोरेव कियान्वयः । तेन कृच्छे पञ्चसु दिने- द्वेकैको भोज्यः । अतिकृच्छे नवस्वेकैकि स्त्रिपु द्वौ द्वाविति पञ्चद्शैव । तृतीये कृच्छातिकृच्छे । त्रिंशहादशदिने विभज्य भोज्याः । स्रांतपने चान्द्रायणे च विंशतौ त्रेगुण्यमन्वेति ।

सौम्यकुरुहे एका धेनुः, ब्रह्मकूर्षे हे, पराके तिस्रः, मासोपवासे सार्द्धसप्तेति निवन्धकृतः।

शुलपाणिस्तु—पराके पश्च, चांद्रायणे सार्छसप्त, शिशुचांद्रायणे तप्तकुच्छे च पादोनचतुष्टयम् । कुच्छ्रातिकुच्छे महासांतपने च पद्, मासोपवासे पश्चदशेत्युचे।

अथ तीर्थप्रत्याम्नायाः।

ब्रह्महत्यात्रतमुपक्रम्य भिष्यत्पुराणे—

' विन्थ्यादुत्तरतो यस्य निवासः परिकीर्त्तितः । पराशरमतं तस्य सेतुबन्धस्य दर्शनम् ॥ '

विन्ध्योत्तरवर्तिनमुक्त्या तत्रैव-

' चातुर्विद्योपपन्नस्तु विधिवद्वद्वाघातके । समुद्रसेतुगमनं प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत् ॥ '

१ अस्यार्थः — अहरह इत्यस्य प्रत्येकं सम्बन्धात् कृष्णे अहरहः पन्न नाहाणान् भोजयेत, तेन बिधभेवन्ति । अतिकृष्णे प्रत्यहं पन्नदशः, द्वादशदिने मिकित्वा
साशीतिशतं विप्रा भवन्ति । कृष्णातिकृष्णे प्रत्यहं तिंशतः, मिकित्वा वष्टपुत्तरं
त्रिशतम् । तप्तकृष्णे प्रत्यहं चत्वारिशत्, द्व्यहसाष्येऽशीतिः, चतुरहसाष्ये
बष्टपिषकं शतम्, द्वादशाहसाष्येऽशीत्यधिकं शतचतुष्टयम् । पराके प्रत्यहं बष्टिः,
विश्वत्यधिकं सप्तशतम् । सान्तपने प्रत्यहं बिह्नंशितः । चान्द्रायणे प्रत्यहं चतुविश्वतिः, तत्र मास्रो यदि त्रिशहिनस्तदा विश्वत्यधिकसप्तशतं विप्रा भवन्ति ।
अधिकन्युनदिनके तु संख्यासङ्करनमृत्यम् ।

२ धरणीधरेण खोकोऽवं पराशरस्मृतावेव (१२।७६) पठितो व्याख्यातव ।

## स्मृतिसंग्रहे स्मृत्यर्थसारे च-

' भागीरध्यां स्नानं षष्टियोजनागतस्य षडव्दसमम् ।

**अत्र यात्रायोजनवृद्धावर्द्धकुच्छूवृद्धिः ।** एकयोजनागतस्य मध्ये पर्वतादिभिर्व्यवधाने कुच्छ्त्रयम् । तृतीयांशाधिककोशादागतस्य भागी-रथ्यां विध्युक्तस्नानमेककुच्छुः, अशक्तस्य त्वर्द्धयोजनागतस्य । शक्त-स्यापि मार्गस्य दुर्गमत्वे भागीरयीस्नानमर्द्धयो जनागतस्यैकः कुच्छ् इत्यादि कल्पयन्ति । प्रयागस्नानं षष्टियोजनागतस्य द्वादशाब्दसमम् । गंगाहारे गङ्गासागरसङ्गने चैवम् । यमुनास्नानं विश्वतियोजनागतस्य द्वादशाच्द्र-समम् । मधुरायां द्विगुणम् । सरस्वत्यां चतुरव्दकुरुष्ट्रसमं चत्वारिंशचो-जनागतस्य । प्रभासे द्वारवःयां च द्विगुणम् । अनयोर्नद्ये।योंजनवृद्धौ पादकुच्छ्वद्विः। द्ववद्वतीशतद्र्विपाशावितस्ताशरावतीमरुद्वधादिषुस्नानं त्रिंशत्कुच्छ्रसमं पञ्चदशयोजनागतस्य । चंद्रभागावेत्रवतीशरयुगोमती-देविकाकौशिकीगण्डक्यादिदेवनदीषु स्नानं षोडशकुच्छ्रसमं द्वादश-योजनागतस्य। एतासु महानदीषु परस्परसङ्गमे त्रिनदीफलम्। अन्यासु महानदीपु पट्कुच्छ्रसमम्। महानदेपु महानद्यर्क्षम्। शोणमहानदे गङ्गार्थफलम्। नदेपु नद्यर्क्षम्। वैरोचननदे महानद्यर्क्षम्। नर्मदायां चतुर्विशतियोजनागतस्य चतुर्विशतिकुच्छ्समम्। कुविजकासङ्गमे द्विगुणम् । शुक्रतीर्थे चतुर्गुणम् । ताप्यां दशकृच्छूसमं दशयोजनागतस्य । पयोष्ण्यामष्टयोजनागतस्याष्टकुच्छ्नमम् । तत्र तत्र सङ्गमे द्विगुणम् । गोदावर्या पष्टियोजनागतस्य ज्यब्दसमम्। त्रिश्चोजनागतस्यैकाट्यम्। दशतीर्थेषु प्रतिलोमानुलोमस्नानं पष्टिकुच्ळूप्रमम् । वज्रशसङ्गमे प्रयागे तिहिराणम्। सप्तगोदावर्या भीमेश्वरे त्रिगुणम्। कुशतर्पणे गयासमम्। वअरायां द्वादशयोजनागतस्य द्वादशकुच्छ्समम्। गोदावर्या विश्लेष समुद्रान्तं पहुणम्। प्रणीतायां चतुःकुच्छ्समं चतुर्योत्रने।पूर्णायां तदर्दे योजने। कुष्णवेणायां पश्चद्रायोजने पश्चद्रशकुरुष्ट्रसमम्। वुङ्गभद्रायां विशतियोजनागतस्य विशतिकृच्छ्रसमम्। मलापद्दारिण्या-मष्टकुच्छ्रसममष्टयोजनागतस्य। निष्टत्यां पद्कुच्छ्रसमं बङ्गोजनागतस्य। गोदावर्या यात्रायोजनषृद्धौ योजने पादकुच्छः। सिंहस्थे गुरौ सर्वत्र जाह्यवीसमम्।

कत्यास्ये गुरौ कृष्णवेण्यां सर्वत्र जाह्नव्यर्द्धम् । तुक्तभद्रायां तुलास्ये गुरौ रवौ वा जाह्नव्यर्द्धम्, कर्कटे, रवौ च । कृष्णवेणायां मलापहारिणीः सक्तमे प्रयागे त्रिशद्योजनागतस्य विश्वरूक्त्रव्यक्ष्मम् । भागीरथीसङ्गमे प्रयागे द्विगुणम् । तुङ्गभद्रासङ्गमे त्रिगुणम् । तिवृत्तिसङ्गमे चतुर्गुणम् । त्रवः वृवे पष्टिकुच्ल्र्समम् । लिंगालये द्विगुणम् । समुद्रसङ्गमे चैवम् । कावेर्या प्रतीचीमहानद्यां पञ्चद्शकुच्ल्र्समं पञ्चद्शकुच्ल्र्समं पञ्चद्शकोजनगतस्य । ताम्रपणिकृतमालापयस्वनीपु द्वादशयोजने द्वादशकुच्ल्र्समम् ।

सहापादोज्ज्ता वेदाद्रिपादोज्ज्ताश्च नद्यः स्वदेध्यनुसारेण एकद्वित्रिः कृच्छ्रफलदाः । विध्यशैलोज्जवा द्विगुणाः । हिमोज्ज्तास्त्रिगुणाः ।

रमृतौ पुराणे च यथाकथंचिदनुक्तौ कुल्याः त्रिरात्रफलदाः। अलपः नद्यः कुच्छूशः। नद्यो द्विकुच्छूशः। महानद्यक्षिकुच्छूशः। सर्वत्र यात्रानुक्तौ कुच्छूसंख्या योजनसंख्यया स्यात्।

एकयोजनगादिषड्योजनगान्ताः सर्वत्यः कुल्याः। ततो द्वादशयोज-नगान्ता अस्पनद्यः। चतुर्विशतियोजनगान्ता नद्यः। चतुर्विशति-योजनाधिकगाः समुद्रगाश्च महानद्यः। यत्र महानदीसमाख्याऽस्ति ताश्च महानद्यः। उपवाससहितं नदीस्नानं कुच्छ्रसमं योजनादवीगिष।

शुनीगईभीचांडालीशूद्रीकष्टगादिनद्यः पापनद्यश्च वर्ष्याः।

सर्वत्र समुद्रस्नानं दृशे कार्यम् । देवतासमीपे सरःसरित्रदीसंगमेषु सर्वदा कार्यम् । समुद्रस्नानं पश्चद्शयोजनगतस्य पश्चद्शकुच्छ्रसमम् । प्रख्यातदेवतासमीपे द्विगुणम्। तत्र स्नात्वा तदेवताद्शेने त्रिगुणम् । सेतोन्ग्रीमनं त्रिशत्कुच्छ्रसमं त्रिशयोजनगतस्य । स्नात्वा रामेश्वरदर्शने पष्टि- कृच्छ्रसमम् । विध्यदेशीयानां सेतुरामेश्वरे जाह्नव्यां च त्रिगुणं फल्कम् । जाह्नवीकेदारयोश्च तथैव । दक्षिणदेशीयानां जाह्नव्यां पड्गुणम् । गङ्गादेशीयानां सेतुरामेश्वरे पड्गुणम् । स्कन्ददर्शने त्रिशत्कुच्छ्रसमं त्रिशयोजनगतस्य। यत्र गङ्गासंज्ञाऽस्ति तत्र चैवम् । श्रीरंगपद्यनाभन् पुर्पोत्तमचक्रकोटमहालक्ष्मीदर्शने लवणाणवस्नाने त्रिशयोजनगतस्य

१ गुरौ इति पाठ उत्तरेण सम्बन्धध ।

<sup>—&</sup>lt;del>₹</del>मृ. **सा.** 

२ चित्रकृट-- पा.

तिशत्कुच्छ्रसमम् । केदारं त्रिगुणम् । सर्ववैष्णवमाहेश्वरसौरशाकादि-पीठदर्शने पञ्चदशक्चच्छ्रसमम् । प्रस्थाते द्विगुणम् । छहोवलेऽपि वयैव। श्रीशैलपदिक्षणं षष्टिकुच्छ्रसमम् । श्रीशैले एकैकश्रुद्धदर्शनं द्वादशकुच्छ्र-समम् । अन्येषु प्रख्याततीर्थदेवदर्शनेषु षट्कुच्छ्रफलम् । सिद्धक्षेत्रेऽन्य-सेत्रे स्वयंभूदर्शनं त्रिशत्कुच्छ्रसमं त्रिशयोजनागतस्य । सर्वत्र कुच्छ्र-सङ्ख्या योजनसङ्कष्या ह्रेयां । इति तीर्थप्रत्याम्नायाः ॥

## अथ पातित्यहेतवः।

गौतमः—(३।३।१-२) ' ब्रह्महसुरापगुरुतत्वगमानृविनुयोनि-सम्बद्धागस्तेननारितकनिन्दितकर्माभ्यासिपतितात्याग्यपतिनत्यागिनः पतिताः। पातकसंयोजकाश्च।'

—मातापितृयोनिसम्बद्धागो मातृष्वसृपितृष्वस्नातमभगिनीगामी । स्तेनः सुवर्णतत्समयोः । नास्तिको वेदाप्रामाण्यवादी । अपतितत्यागी गुरुमिभशप्य तत्त्यका । पातकसंयोजकाः स्वसंसर्गेण दोषहेतव इति प्राप्थः । अपराके तु पातकसंयोजकाः प्रयोजकादयस्तेऽपि पतिना इति । एवं कल्पतरावपि ।

यम:-'मातृष्वसा मातृसखी दुहिता च पितृष्वसा । मातुलानी स्वसा श्वश्रूर्गस्वा सद्य: पतेन्नर: ॥' इति ।

मनु:-( १०।९२ )

' सद्यः पत्ति मांसेन लाश्चया लक्षणेन च । '

स एव-( ५।१९ )

' छत्राकं विद्वराहं च छग्जनं मामकुक्कुटम् । पळाण्डुं गृष्णनं चैव मत्या जम्ध्वा पतेक्ररः ॥ '

यम:-( २२-२३ वृ. य. १।३-४ )

' जलाग्न्युद्वन्धनश्रष्टाः प्रव्रज्यानाशकच्युताः । विषयतपनप्रायशस्त्रघातहताश्च ये ॥ नवैते प्रत्यवसिताः सर्वलोकबहिष्कृताः ॥ ' इति ।

१ सर्वत्र भाषाभेदपर्वतादिना यात्राहासो भवत्येव ।— स्मृ. सा. । योजन-प्रमाणं तत्रैव— 'तिर्यग्यवोदराण्यष्टावृष्ट्वां वा ब्रोइयह्मयः । प्रमाणमनुस्योक्तं वितस्तिद्वांदशानुस्या ॥ वितस्तिद्विगुणा रत्निस्ततः विष्कुस्ततो धनुः । धनुःसहस्रे हे कोशश्रतुष्कोशं तु योजनम् ॥ 'इति ।

उपनयनमुख्यमौगकाछ।तिक्रमेण त्रात्य।नां पातित्यमाह याझवल्क्यः-• अतु उर्ध्वे पतन्त्येते सर्वधर्मवहिष्कृताः ।

स्मवित्रीपतिता त्रात्या त्रात्यस्तोमाहते कतोः ॥ (१।३८)

साधलायनोऽपि (गृ. स्. १।१९।६-७)

'अत अर्थ पतितसावित्रीका भवंति। नैतानुपनयनेन्नाध्यापयेन या नयेन्नेभिव्यवहरेयुः।' इति

सत्रि:-आरुढपतितं विष्रं मण्डलाश्र विनिस्सृतम् ।

उद्गद्धं कृमिद्षष्टं च स्षृष्टुः चान्द्रायणं घरेत्।। '

-आह्डो गृहस्थव्यतिरिक्त आश्रमी श्रह्मचर्यस्खलनाहिजातिकर्मा निधि हारी । मण्डलात्स्यसजातीयेभ्यो विनिस्सृतो यहिर्भृतः । उद्वत्र स्ट्वन्धनात् च्युत आस्पद्दता । कृषिदष्टः श्वादिदंशक्षते उत्पन्नकृषिः ॥ मनुः-(११।१७५)

• चाण्डालान्स्यस्त्रियो गस्या भुक्त्या च प्रतिगृह्य च । पतस्यक्षानतो विप्रो ज्ञानास्साम्यं तु गच्छति ॥'

गौतमः— (३।२।८—९) 'न स्नीब्वगुरुतस्यं पतन्तीत्येके। भ्रूणहनने हीनवर्णसेवायां च स्त्री पत्रति ' इति ।

मातृषितृयोनि तम्बद्धागः पततीत्यस्यापत्रादः; तासु गुर्वङ्गनाव्यति-रिकासु गच्छत्रपि न पततीत्येके मन्धंते । किंतु प्रायश्चित्तीयते । गौतम-स्तु पततीति मन्यते । 'सोऽ' बुद्धयबुद्धिपूत्रपिश्लोऽभ्यासानभ्यासा-पेश्लो वा व्यवस्थितो विकल्पः' इति भर्तृयज्ञः । भ्रूणहमने गर्भवधे । हीनसेवायां स्वापेश्लया हीनवणपुरुश्यमने प्रतिलोगगमने च ।

याज्ञवल्क्यः-( ३।२९८)

'नीचाभिगमनं गर्भपातनं भर्तृहिंसनम् । विशेषपतनीयानि स्त्रीणामेतान्यपि धुवम् ॥'

-अपिश्वदाद्वहत्यादीन्युवपातकान्यप्यभ्यस्तानि । नीचो हीनवर्णः शुद्रः । तद्गमनं च गर्भोत्पस्यन्तम् ।

माद्यणक्षियविशां भार्याः शृद्रेण सङ्गताः । अप्रजाता विशुद्धवंति प्रायक्षित्तेन नेतराः ॥ ' ( २१।१४ )

इति बासिष्ठात्।

अत एव---

'व्यभिचाराहतौ शुद्धिगर्भे त्यागो विश्वीयते। गर्भभर्तृत्रधादौ च तथा महति पातके॥ '(१।७१)

इति याज्ञवक्त्यवाक्ये 'शूद्रकृते गर्भ ' इति प्राचां व्याख्यानम् । यत्तु शौनकः-'पुरुषस्य यानि पतनिर्मित्तानि स्त्रीणाभिष तान्येत्र । त्राह्मणी हीनवर्णसेवायामधिकं पति । इति । तत्र हीनवर्णसेवा गर्भान्तं शूद्रगमनं प्रतिस्रोमगमनमात्रं च ।

वसिष्टः-( २८।७ )

'त्रीणि स्त्रियाः पातकानि स्रोके धर्मविद्रो विदुः। भर्तुर्वेशो भ्रुणहत्या स्वस्य गर्भस्य पातनम् ॥ ।

भ्रणहत्योक्तिर्दृष्टान्तार्था ।

अत एव वासिष्ठे - (२१।१२)

'चतस्तरतु परित्याज्याः शिष्यमा गुरुमा च या। पतिन्नी च विशयेण जुङ्गितोयमता च या॥'

इति शिष्यगमनादीनामिष पातित्यहेतुपतिवधसाहचर्यात्पातित्य-हेतुत्वम् । जुङ्गितः प्रतिलोमजः । त्यागश्च वस्त्राञ्चगृहवासादिजीवन-हेतुविच्छेदेन । नीचाभिगमनादावपीहगेव त्यागः ।

प्रायश्चित्तं चिकीर्पन्तीनां त्वत्यागमाह याज्ञवत्क्य:- (३।२९६)

'पतितानामेष एव विधिः स्त्रीणां प्रकीर्त्तितः। वासो गृहान्तिके देयमञ्जं वासः सरक्षणम्॥ '

मनु:-

<sup>'पतत्यद्भ</sup> शरीरस्य यस्य भार्या सुगं विवेत्।

पितार्छशरीरस्य निष्कृतिर्न विधीयते ॥ इति । (परा.१०।२५) दि जातिभार्यायाः शुरायाः सुरापानित्पेथार्थमिद्मिति विज्ञानेश्वरः (३।२५६) । माधवस्तु—श्राह्मण्यादीनामप्ययं निषेतः । श्विया भर्तुरः संसर्गेऽपि दोपार्थमुत्तरार्द्धम् । सहाधिकारात् श्विया अर्द्धशरीरत्वम् । पतितमर्थशरीरं यस्येति बहुत्रीहिरित्यूचे । तत्रः श्राह्मण्यादीनप्रति प्रतिषेथे वचोवैयर्थ्यापत्तः, बहुत्रीही लक्षणापत्तेश्व । अतो विज्ञानेश्वरः एव सम्यगुचे ।

१- त्रिवारं मैथुनं सान्तं गर्भोत्यत्तिवद्वव्यते। (वि. र. ३५।५१)

# अथ साधारणपायश्वित्तानि ।

संवर्तः- (२०४)

' हिरण्यदानं गोदानं भूमिदानं तथैव च। नाशयन्त्याशु पापानि महापातकज्ञान्यपि॥ ' गौतमः-(३।१।१७-२०)

'संवत्सरः पण्मासाश्चत्वारस्ययो द्वावेकश्चतुर्विशत्यहो द्वादशाहः षडहरत्र्यहोऽहोरात्र इति कालाः । एतान्यनादेशे विकल्पेन कियेरन् । एनसि गुरुणि गुरूणि लघुनि लघुनि । कृत्ल्लातिकुच्ल्री चान्द्रायणमिति प्रायश्चित्तम् । ' इति ।।

विष्णुधर्मोत्तरे – (तृ. म्बं. ३४१। ३१)
'सायंपातस्तथा कृत्वा वासुदेवस्य कीर्त्तनम्।
सर्वेपापविनिर्मुक्तः स्वर्गलोके महीयते॥'
प्रभासखंडे श्रीभगवद्वाक्यम्–

- 'नाम्नां मुख्यतरं नाम कृष्णाख्येयं परन्तप। प्रायश्चित्तमशेषाणां पापानां मोचकं परम्॥ ' धाराहे-
  - 'वासुदेवस्य सङ्कीर्त्य सुरापो व्याधितोऽपि वा । मुक्तो जायेत नियतं महाविष्णुः प्रसीदिति ॥ गोविन्देति तथा प्रोक्ते भक्त्या वा भक्तिवर्जितैः। दहते सर्वपाणिन युगान्तेऽग्निरिवोत्थितः॥ '

#### विश्वामित्र:-

'कृच्छ्चान्द्रायणाद्गिन शुद्धचभ्युद्यकारणम्। प्रकाशे च रहस्येव अनुक्ते संशये स्पृद्धे ॥ प्राजापत्यः सान्तपनः शिशुक्तच्छ्ः पराककः। अतिकृच्छः पर्णकृच्छः सौम्यकुच्छ्रोऽतिकृच्छ्कः॥ महासान्तपनः शुद्धये तप्तकुच्छ्रस्तु पावनः। जेपोपवासकुच्छ्रस्तु ब्रह्मक्षस्तु शोधकः॥ पते व्यस्ताः समस्ता वा प्रत्येकं द्वयेकशोऽपि वा ।
पातकादिषु सर्वेषु उपवासेषु यत्ततः ।।
कार्याश्चान्त्रायणं प्रोक्तं यितचान्त्रायणं तथा ॥
यवमध्यं तथा प्रोक्तं यितचान्त्रायणं तथा ॥
यवमध्यं तथा प्रोक्तं तथा पिपीलिकाकृति ।
उपवासिक्षरात्रं वा मासः पश्चस्तदर्द्धकम् ॥
पडहो द्वादशाहादि कार्य शुद्धिफलार्थिना ।
उपपातकयुक्तानामनादिष्टेपु चैव हि ॥
प्रकाशे वाऽपकाशे वा बाभिसन्धाद्यपेश्चया ।
जातिशक्तिगुणान्द्रष्ट्वा सकृद्धदिकृतं तथा ॥
अनुवन्धादिकं द्रष्ट्वा सर्वे कार्य्य यथाकमम् ।
प्रकाश उक्तं यदिकिचिद्धिशद्भागो रहस्यके ।
निश्चात्रागः पष्टिभागः कल्प्यो जात्याद्यपेश्चया ॥
याज्ञवल्क्यः— (३ । ३२६ )

' अनादिष्टेषु पावेषु शुद्धिश्चांद्रायणेन च । धर्मार्थ च चरेदेतचंद्रस्यैति सलोकताम् ॥ '

यट्त्रिंशन्मते त्रयाणां समुचयः प्रतिपादितः-

'यानि कानि च पापानि गुरोर्गुरुतराणि च । कुच्छ्रातिकुच्छ्रचान्द्रैस्तु शोध्यन्ते मनुरव्रवीत् ॥ ' केवछप्राजापत्यस्य तु नैरपेक्ष्यं चतुर्विशतिमतेऽभिहितम्-

' छेघुरोपे स्वनादिष्टे प्राजापत्यं समाचरेत्।' ६१८। द्वयोः समुख्यमाहोशनाः-

' दुरितानां दुरिष्टानां पापानां महतामपि । कुच्छूं चान्द्रायणं चैव सर्वपापप्रणाशनम् ॥ ' इति ।

—दुरितमुपपातकम् । दुरिष्टं पातकम् । मनुना तु पराकस्य नैरपेक्ष्यमुक्तम् - (११।२१५)

१ प्रन्थोऽयमेकस्मिनेवादर्गे हरः।

् पराको नाम कुच्छ्रोऽयं सर्ववावायनोदनः । 'इति । गौतमोऽवि– ( ३ | ८ । २१ -२३ )

भिषमं चरित्वा शुचिः पूनः वर्षण्या भवति। द्विनीयं चरित्वा यदः नयन्महापात्तकेष्यः पापं कुकते तर स्वापात्त्रमुच्यते । तृतीयं चरित्वा सर्वस्मादेनसो मुच्यते। १

इति प्रथमादिपदैः कुच्छ्रे ऽतिकुच्छः कुच्छ्रातिकुच्छ् योच्यते ।

हारीतः-

' चांद्रायणं पराकं च तुलापुरुष ए३ च । गतां चैवानुगननं सरिपापप्रणाशनम् । ' इति । तथा—

'गोमूत्रं गोमयं श्लीरं दाधि सिक्षः कुशोदकम् । एकरात्रोपवासश्च श्वपाकमपि शोधयेत्।' इति। एतेषां सर्वेषां व्यास्थीका विष्णुपुराणे–( २।६।३६ )

' पापे गुरुणि गुरूणि स्वल्पान्यल्पे च साद्विदः। ः प्रायश्चित्तानि मैत्रेय जगुः स्वायंभुवादयः॥ '

भविष्यत्पुराणेऽवि--

' एवं विश्यभेदेन व्यवस्थाप्यानि पुत्रक ।
प्रायिश्वत्तानि सर्वाणि गुरूणि च लघूनि च ॥
भन्यथा हि महाबाहो लघूनामुपदेशतः ।
गुरूणामुपदेशो हि निष्प्रयोजनतां व्रजेत् । ' इति ॥
गौतमेनाप्युक्तं- (३ । १ । १९ )

' एनसि गुरुणि गुरूणि छघुनि छघूनि । ' इति । एवपन्यान्यपि द्रष्टव्यानि । इति साधारणप्रायश्चितानि ।

# अथ महापापसाधारणप्रायश्चित्तानि ।

<del>शह:- ( १</del>७ | १-३ )

' नित्यं त्रिषवणस्त्रायी कृत्वा पर्णकुटी वने । जन्मशायी जटाधारी पर्णमूलफलाशनः ॥ मामं विशेद्धा भिश्चार्था स्वकर्म परिकीर्त्तयेत्। एककालं समक्षानी वर्ष द्वांद्शमे गते॥ रूकमस्तेयी सुराषश्च ब्रह्महा गुरुतस्यगः। व्रतेनेतेन शुद्धवन्ति महा शतकिनस्थिमे॥।

शिवशक्यम्-( प. पु. स्तृ. खं. ३८|१४९ ) ' आंशाध्यमानं मां राम ! प्रशेयुरिह सागरे । महापातकयुक्ता ये तेषां पापं विनद्यति ॥ १

विष्णु:-( ३५-६ )

' अश्वमधेन शुद्धवेयुवहापातकिनस्विमे । पृथिव्याः सर्वतीयनां तथाऽनुसरणेन वा ॥ १

महाशापानुवृत्तौ च्यवनः-'एरेपां प्रायश्चित्तं भवति वृथिवीप्रदक्षिणा-मावर्तेत ।'स एव 'डभयशिरसं वा प्रदाय ब्राह्मणेश्यः' इति।

−डभयशिरसमुभयतोमुखीम् । **माप**स्तंवः−(१।५।२५।१०।−११ )

' अथ।प्युदाहर नित ।

'स्तेयं कृत्या सुगं पीत्या गुरुदागुन्मत्या ब्रह्मद्रस्यां ख कृत्व।। चतुर्थकालमितभोजिनः स्युरपोध्युपेयुः सवनानुकलपम्। स्थानासनाभ्यां विरहन्त एते त्रिभिवंधेरपपापं नुदन्ति।'

महापापानुवृत्तौ कदयपविश्वामित्रौ-(क. ८१६) 'बत्सरत्रितयं कुर्यान्नगः कुल्छं विशुद्धये। स्मात्मनुत्यं सुवर्ण च दद्याद्वा विप्रतुष्टिकृत्।। हिरण्यदानं गोदानं भूमिदानं तथैव च।

न।शयन्त्याशु पापानि महापातकज्ञानयि ॥ १ इति । इति सर्वपातकसाधारणप्रायश्चित्तानि ॥

१ द्वादशम इत्यार्थम्, 'धान्यन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च ॥ (माग १।३।१७) इति वतः । २ भागत्य मानवा राजन् । इति मूले पाठः । कौमंऽिष— (पू.२१। ४९,५०) यश्वया स्थापितं लितं द्वस्यन्तीदं द्विज्ञातयः । महापातकसंयुक्ता-स्तेषां भापं विनद्वयित ॥ अन्यानि चैव पापानि स्नातस्यात्र महोदधौ । वर्षनादेव लित्रस्य नाशं यान्ति न संशयः ॥ १ ब्रह्महस्यामकृत्वा इति पिटत्वा वर्षनादेव लित्रस्य नाशं यान्ति न संशयः ॥ १ ब्रह्महस्यामकृत्वा इति पिटत्वा वर्षनाद्वयाव्यतिरिक्तानि स्तेयादीनि कृत्वा १ इति व्याक्यातं हरदक्षेन ।

# अथ पापभेदाः।

विध्युः-( ३३।३-५ )

• श्रातिपातकमहापातकानुपपातकोपपातकेषु प्रवर्तते । जातिश्रंश-करंषु सङ्कानेकरणेष्वपात्रीकरणेषु च । मलावहेषु प्रकीणेकेषु च । '

तत्र महापापान्याह मनुः-(११।५४)

' ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुवगनागमः । महान्ति पातकान्याहुः संयोगं चैव तेः सह ॥ '

-ब्रह्महत्या साक्षाद्विपमारणम्।

अकामकृते तस्मिन् प्रायश्चित्तमाह याज्ञवल्क्यः-(३।२४३)

'शिर:कपाली ध्वजवान् भिक्षाशी कर्म वेदयन् । ब्रह्महा द्वादशाब्दानि मित्रभुक् गुद्धिमाप्नुयात् ॥ '

-शिरःकपाली स्वहतविप्रशिरोस्थिपृक् । विज **मा**ोपितशव-

## शिरा दण्डः ।

वसु मध्यमाङ्गिराः-( २।३६)

' गवां सहस्रं विधिवत्यात्रेभ्यः प्रतिपाद्येतः । इह्यहा विप्रमुख्येत सर्वपापेभ्य एव च ॥ ' इति ।

तत्- ' द्विगुणं सवनस्थे तु जाह्मणे जतमादिशेत् ॥'(याह्म. ३।२५२) इत्येतद्वाक्यविहितद्विगुणवतवरणाशकविषयम् ।

यत्र शंखः - 'प्रमाप्य द्वादश संबत्सरान् षट् त्रीन् सार्दे संवत्सरं व्रतान्यादिशेत्तेषामंते गोसहस्रं तद्धे सस्यार्द्धमर्द्ध च द्यात्सर्वेषां वर्णानामानुपृथ्वेण ' इति; तन्मातापितृष्ठासृगुर्वादिविषयम् । आनु-पृथ्वेणेति तु द्वादशाब्दषड्वरूच्यव्दसार्थाव्दानां गोसहस्रतद्धेतदर्थानां सर्वेषां वर्णानां शक्ताशक्तं बोधयति, न तु द्वादशाब्दादिव्रतचतुष्टयं गोसहस्रचतुष्टयसहितं बाह्यणादिवर्णचतुष्टयस्य । '

' पर्वद्या ब्राह्मणानां तु सा राक्षां द्विगुणा मता । वैद्यानां त्रिगुणा प्रोक्ता पर्वद्वच व्रतं स्मृतम् ॥' इत्यक्तिरसा (३।१६)

३ तदलाभे त्वन्यस्य । - आ. की.

'शुद्रो वा ब्राह्मणं हत्वा प्रायश्चित्तचतुष्टयम् । ' इति भाविष्यवचनेन च ब्राह्मणापेक्षयेतरवर्णानामधिकप्रायश्चित्तविधा-नात् । इदं च व्रतं यावज्ञीवव्रताचरणाशक्तस्य ।

शक्तस्य तु भविष्यपुराणे—

'मातरं पितरं इत्वा सोदरं आतरं तथा।
गुरुं इत्वा ओत्रियं च आहिताग्निमथापि वा।
यावज्ञीवं व्रतं चीत्वा प्रतिहन्ता विशुद्धवित।' इति।
पवं च यदापस्तम्बेनोक्तम्-(ध.सू.१।२४।११)

'विप्रहाऽरण्ये कुटी कृत्वा वाग्यतः शत्रशिशेष्वतः। शाणीय-तन्त्र्यामात्मन्युपरि जान्वाऽऽच्छादयेत् ' इत्युपक्रम्य ' एतदेव अत-मोत्तमादुच्छ्वासावरेत् । (२४) नास्मिल्लोके प्रत्यापत्तिर्विद्यते ' (२५) इति; तन्मातापितृगुर्वादिवधविषयम् ।

मनुः- ( ११। ७४-७७ ) 'यजेत वाऽश्यमेधेन स्वर्जिताः

'यजेत वाऽश्वमेधेन स्वर्जिता गोसवेन था। अभिजिद्धिश्वजिद्धयां वा त्रिवृताऽग्निष्ठुताऽपि वा ॥ जपन्वाऽन्यतमं वेदं योजनानां शतं अभेत्। ब्रह्महत्यापनोदाय मित्रभुद्धियतोन्द्रयः ॥

सर्वस्वं वा वेदविदे ब्राह्मणायोपपाद्येत्। धनं वा जीवनायाळं गृहं वा सपरिच्छदम्।। हविष्यभुग्वाऽनुसरेत्प्रतिस्रोतः सरस्वतीम्। जपेद्वा नियताहारित्रःकृत्वे। वेदसंहिताम्।। १ इति। 'सर्वस्वं वा, धनं वा, गृहं वेति प्रायश्चित्तत्रयम्। १

इति विज्ञानेश्वरः (३।२५९)। 'वत्तरार्धे पूर्वाद्वस्यैव शेषः, न स्वतन्त्रप्रायश्चित्तद्वयविधानार्थमिति भेधातिथिः। युक्तं चैतत्, कियत्सर्व-स्वमित्याकांक्षापूरणात् । अन्यथा पणादिसर्वस्त्रदानेऽपि शुद्धिः स्यात् । काश्यपः-(८।६)

्ते 'आत्मतुल्यं भ्रवर्णे च दद्याद्वा विप्रतृष्टिकृत्।' इति । एतेषां च प्रायाश्चित्तानां व्यवस्थोक्ता भविष्ये— ' जातिमात्रं यदा विप्रं ह्न्यादमिवपूर्वकम्। वेदविश्वाग्निहोत्री चत्तदा सस्य भवेदिदम्॥

' जपन्वाऽस्यतमं देदं योजनानां शतं व्रजेत्। "इति । तत्रैव-

' जातिमात्रं यदा हन्याद्वाहाणं श्रह्मणो गुह!। वेदाभ्यासविहीनो वै धनवानमिवर्जितः ॥ प्रायिश्चत्तं तदा कुर्यादिति पापिवशुद्धये । धनं वा जीवनायालं गृहं वा सपरिन्छदम् ॥ १ इति ।

एतस्मिन्नेव विषये पराहार आह्-(१२।६५-७४)

'चातुर्विद्योपपन्नस्तु विधिवद्वक्षयानके । समुद्रसेतुगमनं प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत् ॥ से नुवंधपथे भिश्रां चातुर्वणयिसमाहरेत्। वर्जःयित्वा विकर्भस्थान् छत्रोपानदिवर्जितः ॥ सहं दु<sup>द</sup>कृतकर्मा वै महापातककारकः । गृहद्वारेषु तिष्ठामि भिक्षार्थी ब्रह्मघातकः । गोकुलेषु च गोष्ठेषु प्रामेषु नगरेषु च ॥ तपोवनेषु तीर्थेषु नशीशस्त्रवणेषु च। एतेषु ख्यावयेदेन: पुण्यं मस्बा च सागरम् ॥ ब्रह्महा विषमुच्येत स्नात्वा तरिमन्महोदधौ ॥ ततः पूतो गृहं भाष्य कृत्वा बाह्मणभोजनम्। 📡 दत्त्वा वस्तं पवित्राणि पूतात्मा प्रविशेद्रृहम् ॥ गवां वाऽपि शतं दस्वा चातुर्विद्याय दक्षिणाम्। एवं शुद्धिमवाप्नोति चातुर्विद्यानुमोदितः ॥

अत्र विशेष उस्तो भविष्ये—

' विष्यादुत्तरतो यस्य निवासः परिकीर्त्तितः। पराशरमतं तस्य सेतुबंधनवृश्चिम् ॥ । (परा १२।७५ ) इति। तत्रैव-

' तिरस्कृतो यदा विप्रो हियमाणो मृतो यदि।

९ इमानि पराशरवचनानि मिताक्षरात उद्गतानि । मूलस्मृतौ तु भूयानः पाठभेदो दश्यते ।

निर्गुणः सहसा कोधादृहक्षेत्रादिकारणात् ॥ त्रैवार्षिकं व्रतं कुर्यात्यतिलोमां सरस्त्रतीम्। गच्छेद्वापि विशुद्धपर्यं तत्पापस्येति निश्चितम्॥ ' तत्रैव-

'अत्यर्थ निर्मुणो विश्रो हात्यर्थ निर्मुणोपरि। कोधाद्वे स्नियते यस्तु निर्मित्तं तु भर्तिवतः॥ वत्सरत्रितयं कुर्यान्नरः कुरुष्ट्रं विशुद्धये। 'इति। एतस्मिन्नव विषये निमित्तिनो निर्मुणत्वे तत्रैव-

'केशक्म अनुस्तादीनां कृत्वा तु वपनं वने। प्रश्नचर्य चरन विशे वपेंगैकेन शुद्धवित ॥ १ इति। षट्त्रिंशन्मते -

'षंण्डं वा त्रः द्वाणं हत्वा शूद्रहत्यात्रतं चरेत्। चान्द्रायणं वा क्षत्रीत पराकद्वयमेव वा ॥ १ इति ॥ पतिस्वित्रविषे व्यापः-

'ब्रह्महाऽड्यत्रयं तिप्र ! गायत्रीमभ्यसेत्सदा।
प्राणायामदातं कुर्यात्त्रत्यदं नियतः शुच्चिः ॥
भिक्षाद्यी निवने त्रित्र्यमरण्ये संयतेन्द्रियः ।
पोडश ब्राह्मणानिवप्रो भोजियत्या समाहितः ॥
प्रयच्छेद्वस्रशुग्मानि हिरण्यं वाऽपि शक्तितः। १ इति ।

एतानि च प्रायश्चित्तान्यनुपेतन्नाहाणबधेऽपि श्चेयानि । ब्राह्मण्याः विशेषात् । तत्तु वंडव्दं निर्गुणविष्र ३धे पडब्द्स्य वक्ष्यमाणत्वात् । एतः स्याप्युपनयनाभावेन निर्गुणत्वात् ।

T- DEFENDE

कामतो विश्वधे मंतुः - ()

प्राणान्तिकं तु यस्त्रोक्तं प्रायश्चित्तं मनीविभिः । तम्र कामकृतं प्राप्य विद्येयं नात्र संशयः ॥ १

३ मध्यमान्निस इति मा.

कालिकापुराणे-

'इयं विशुद्धिरुदिता प्रमाप्याकामतो हिजम्। कामतो ब्राह्मणवधे जीवतो नास्ति निष्कृतिः॥' कामानुवृत्तावङ्गिराः-

'शरीरं न दहेचावद्वहाहा पापकृत्तमः । तावत्तस्य न शुद्धिः स्याद्वगवान् मनुरत्रवीत् ॥ ' मरणेऽशक्तस्यापवाद उक्तस्तेनैव—

'स्यारवकामकृते यत्ताहिगुणं बुद्धिपूर्वके ।'इति । मध्यमाङ्गिराः-

ं विहितं यदकामानां कामात्तिहिगुणं भवेत्। ' इति । काचित्तद्ववादो भविष्ये-

'श्राह्मणं जातिमात्रं तु कामतो विनिपास्य वै । चरेहादशवर्षाणि गुणी निर्मुणमेव हि ॥ ' इति । सत्रैव-

'हत्वा तु प्रहरंतं वै ब्राह्मणं वेदपारगम्। कामतोऽपि चरेद्वीर ! द्वादशाब्दाख्यमुत्तमम् '॥ स्रकामतस्त्वर्द्धम्। स्रत्रियादीनां विशेषो भविष्ये—

' हत्वा तु क्षात्रियो विष्रं गुणाहयिमह कामतः । प्रायश्चित्तं चरेद्वीर ! विश्विवत्कायशुद्धये ॥ लक्ष्यं शस्त्रभृतां वा स्याद्विदुवाभिच्छयाऽऽत्मनः । प्रारयेदात्मानमप्रौ वा समिद्धे त्रिग्वाक्शिराः ॥ ' (म. स्मृ.११।७३) इति ।

पतितामिपु विशेषमाह कात्यायनः— ( २।४।४–५ ) ' महापातकसंयुक्तो दैवात्स्यादमिमान्यदि । पुत्रादिः पालयेदमीन्युक्त आ दोषसंक्षयात् ॥

१ निष्कृतिन विधीयते '(११।८९) इति चतुर्थेपादे पाठभेदेन मान-वीये दश्यत इदम्।

२ ' नेदं मरणान्तिकम् ' त्रिरिति नियमात् । उत्थायोत्थाय हि त्रिः पतनः यदि दैवाजीवति, तथाप्यसौ शुद्ध एव । इ० द०

प्रायिश्वतं न कुर्याद्यः कुर्वन्वा म्नियते यदि । गृद्यं निर्वापयेच्छ्रौतमध्वस्येत्सपरिच्छदम् ॥ १ इति । पालनविधानात्पुत्रोऽभिहोत्रहोममपि कुर्यात् । एशनाः-

'आहिताग्निस्तु यो विष्रो महापातकवान्भवेत्। प्रायश्चित्तैने शुद्धयेत तदग्नीनां तु का गतिः॥ वैतानं प्रक्षिपेत्तोये शालाग्नि शमयेद्धधः।' पतितेनापि प्रायश्चित्तांगत्वेन संध्यावदनं कार्यम्।

' संध्याहीनोऽशुचिर्नित्यमनर्हः सर्वक्रमेसु । यत्किचिक्करते कर्म न तस्य फलभाग्भवेत्।।'

इति (२।२७) दक्षोक्तेः।

**अ**।रव्धवायश्चित्तमहापातकिनमुपक्रम्य

' सम्यक्संध्यामुपासीत त्रिकालं स्नानमाचरेत् ॥ १ इति स्मृतेश्च ।

त्रद्वावधव्रतमन्यत्राप्यतिदिशति याज्ञवल्क्यः- (३।२५१)

' यागस्थक्षत्रविद्वाती चरेद्वसहणि व्रतम् । गर्भहा च यथावर्णे तथात्रेयीनिपूदकः ॥ ' इति ।

त्रतपदात्तदेवातिदिवयते,न मरणम् । गर्भश्च विश्वायां संभूतः। जारजे तु ब्राह्मण्याभावाश्च तद्वय इदं प्रायश्चित्तम्, किन्तु गोलकादिवधनिमित्त- मिति निवंशकृतः। यद्यप्याचार्यमते कुंडगोलकादिपु ब्राह्मण्यमस्येव तथापि कुण्डगोलकादिवधप्रायश्चित्तमेव। अन्यथा तद्विधिव्यर्थः स्यात् ; पत्रच गर्भः खीपुल्रपुंसकविशेषत्वेनाज्ञातश्चेत् । स्रीत्वेन ज्ञाते उपपातक-प्रायश्चित्तम्। ब्राह्मण्यादिस्त्रीमात्रवधस्योपपातकत्वमिति विज्ञानेश्वरादयः (३। २५१)। नपुंसकत्वेन ज्ञाते पंडवधप्रायश्चित्तं पूर्वमुक्तम्।

**आत्रेयीमाह वसिष्ठः—( २०। ४२**—४३

'रजस्वछामृतुकातामात्रेयीमाहुः। अत्र होष्यदपत्यं भवति। 'इति। रजस्वछा त्रिदिनम्, तदूष्वे त्रयोदशेति पोडशः। अत्र होष्यदिति। हेतुना वंध्याव्युदासः। यमस्तु -

े जन्मप्रमृतिसंस्कारैः संस्कृता मंत्रवच या ।

गर्भिणी त्त्रय वा या स्यात्तामात्रेयीं विदुर्बुधाः ॥ ' इति । विष्णुः- (५०।५-८) ' एतन्महान्नतं न्नाह्मणं हत्वा द्वाद्शवत्सरं कुर्यात् । यागरंथं क्षत्रियं वैश्यं गर्भिणी रजस्वलां वा अत्रिगोत्रां वा ॥ ' इति ।

यंत्त्रगिरा:-

' आहिताग्नेर्द्धिजातेरतु हत्वा पत्नीमर्निदिताम् । श्रह्महत्यात्रतं कुर्यादात्रेयीत्रस्तयैव च ॥ ' इति । तद्यागस्यपत्नीपग्म ।

> 'सवनस्थां स्त्रियं हत्वा चग्रेह्यहणि व्रतम् ।' (१२७४)

इति पराशरीकेः।

ब्रह्मवघव्रतं प्रक्रम्य मनुः- (११।८८)

' उक्त्वा चैवानृतं साक्ष्ये प्रतिगम्य गुरुं तथा। अपहत्य च निक्षेपं कृत्वा च स्त्रीसुहद्भधम्।। ' इति।

' यथावर्णम् ' इत्यनुषृत्तौ याज्ञवस्कयः- ( ३।२५२ ) 'चरेद्रतमहत्वापि घातार्थ चेत्समाहितः । '

— अत्रातिदेशिकत्वात्पादोनमिति मदनादयः।

अध सवनस्थक्षत्रियादिवधे मनु:-( ११ । १२७--१२८ )

' अकामनस्तु राजन्यं विनिपात्य द्विजोत्तमः । ऋषभैकसद्द्या गा दद्याच्छुध्यर्थमात्मनः ॥ '

• त्रयव्दं चरेद्वा नियतो जटी ब्रह्महणो जतम् । ' गोसहस्रं सवनस्थवधेऽतिधनाढणस्य तपस्यशक्तस्येति मेघातिथिः।

' वैदयहाऽव्दं चरेदेतह्याद्वैक्शतं गवाम्। षण्मासान् जूद्रहाऽप्येतछेनूद्याह्याथ वा ॥ ' इति। कामतस्तु हारीतः—

' ब्राह्मणः क्षत्रियं हत्वा पहुर्णाण व्रतं चरेत्।

वैश्यं ६:वा चरेदेवं त्रतं त्रैवार्षिकं द्वितः ॥ शूद्रं हत्वा चरेद्वर्षं ऋपभैकादशाश्च गाः॥ १ इति । श्रोत्रियवधे तु स एव-

' तुरीयोनं क्षत्रियस्य वसे ब्रह्महणि जतम्। अर्द्ध वैश्यवधे कुर्यानुरीयं वृष्टस्य तु ॥ '

यम:- ( ५।५ )

'कुच्छ्रातिकुच्छ्रं कुर्वीत चांद्रायणमधाचरेत्। दशसख्याश्च गा दद्यादंगच्छेदो यदा भवेत्।। '

---अंगच्छेद एतेपां समुचय इति शूळपाणिः। योगीदारः- (३।२५२)

> ' विश्वदंडोद्यमे कुच्छ्रम्स्वतिकुच्छ्रो निपातने । कुच्छ्रातिकुच्छ्रोऽसृक्पाते कुच्छ्रोऽभ्यंतरशोणिते ॥ '

---दंडः श**क्ष**स्याप्युप**ळक्षकः ।** वृहस्पतिः- ( १।४३ )

काष्ट्रादिना तांडियित्वा स्वग्मेदे कुच्छ्रमाचरेत्। अस्थिभेदेऽतिकुच्छ्रं तु पराकं वांऽगकर्तने।। ' याज्ञवक्क्यः (३। २९१)

' गुरुं त्वंकृत्य हुंकृत्य विष्रं निर्जित्य वादतः। बध्वा वा वाससा क्षिष्रं प्रसाद्योपवसेदिनम्॥ १

सुमतुः — ' देवर्षिगोब्राह्मणाचार्यमातापितृनरेंद्राणां प्रतिषेधने आक्रोशने जिह्वां दहेरसहिरण्यं दद्यात् ' इति । – एतद्श्यासविषयम् । यमः—

' आवध्य ब्राक्षण कण्ठे प्रायश्चित्त विधीयते । त्रिरात्रोपोषितः स्नात्वा प्रणिपत्य प्रसादयेत् ॥ ' भिष्याभिशंसने याज्ञवल्कयः— ( ३।२८५ )

भिष्याभिशंधने दोषो द्विःसमी भूतवादिनः। मिष्याभिशस्तदोषं च समादत्ते मृता वदन्।। ' प्रायश्चित्तवाह वसिष्ठः- (२३।३३)

' हाडाणमनृतेनाभिशप्य पतनीयेनापतनीयेन वा मासमञ्ज्ञक्षः शुद्ध-त्रतीरावत्तेयेत् ।' शुद्धवतीः ' एतोन्बिन्द्रम् '(ऋक्सं.६।६।३१)इत्याद्याः । याज्ञवल्यक्यः—(३।२८५)

' महापापीपपापाभ्यां योऽभिशंसेन्मृषा परम् । जन्मक्षी मासमासीत स जापी नियर्तेद्रियः ॥ '

इत्मुपपापाभिशापे आवृत्ते, सकुच्च महापापाभिशंसने । गुरुविषये कामतः तदावृत्तो तु शंखलिखितौ — 'नास्तिकः कृतनः कृटव्यवहारी वाह्यणवृत्तिन्नो मिथ्याभिशंसी चेत्येते पद्मुर्णणि न्नाम्हणगृहेपु भेक्षं चरेयुः । संवत्सरं धौतभेक्ष्यमश्रीयुः पण्मासान्वा गा अनुगच्छेयुः इति । एतत्सजातीयेन सजातीयेऽभिशस्ते ।

विजातीये तु-

' प्रातिलोम्यापबादे तु द्विगुणिस्निगुणो दमः । वर्णानामानुलोम्ये तु तस्मादर्खार्द्धहानितः ॥ ' (२।२०७ ) इति याज्ञबल्क्योक्तं दण्डानुरूपं बोध्यम् ।

अथ प्रसंगान्मिश्याभिशस्तस्य याज्ञवल्कयः-(३।२८६)

' अभिशस्तो मृषा कृच्छूं चरेदाग्नेयमेव वा । निर्वपेत्तु पुरोडाशं वायव्यं पशुमेव चं ॥ '

एतदुपपातकविषयम् । अतिपातके तु ' एतेनाभिशस्तो व्याख्यातः ' इति वासिष्ठं (२३।३१) मासमब्भक्षणम् । पापे महापापे च पैठीनसिः— ' अनृतेनाभिशस्यमानः कृच्छ्रं मासं चरेत् पातकेषु । महापातकेषु द्विमासं कृच्छ्रम् ' इति ।

जातिमात्रक्षत्रियादिवधे तु मनु:- (११।१२६)

' तुरीयो ब्रह्महत्यायाः क्षत्रियस्य वने स्मृतः । वैश्येऽष्टमांशो वृत्तस्ये शूद्रे ज्ञेयस्तु पोडश ॥ ' इति । क्षत्रियस्य वर्षं कृत्वा खरेचान्द्रायणत्रयम् । वैश्यस्य तु द्वयं कुर्याच्छूद्रस्यन्दवमेव तु ॥ '

अस्मिन्नेव विषये मनूक्तानि त्रैमासिकद्वैमासिकमासिकान्युपपातक-सामान्यप्रायश्चित्तानि ज्ञेयानि । अकामतस्तु याज्ञवस्वयीयं त्रिरात्री-

३ इत्तराब्देन चात्र गुणादिकमुच्यते । 'गुरुपूजा गृणा शौचं सत्यमिन्द्रय-निप्रहः । प्रवर्तनं हितानां च तत्सर्व वृत्तमुच्यते'॥ इति मनुस्मरणात् ।─मिताक्षरा ।

पवाससहितम्घभैकादृशगोदानम्, मासं पंचगव्याशनम्, कृच्च्छ्राति-कृच्छ्रौ चेति क्रमात् ज्ञेयम्। न चेयां सामान्यविहितःबाद्विशेषविहितः प्रायश्चित्तैर्वाधः। 'स्वीशृद्रविद्क्षत्रवध ' इति क्षत्रियादिवधस्योपपातक-स्वोक्तरानर्थक्यापातःत् । एवं सर्वेष्वप्युपपातकेषु सामान्यविशेष-विहितानां व्यवस्था ज्ञेया।

पराशर:-- (६।१८)

'वैदयं शूद्रक्रियासक्तं विकर्मस्थं द्विजोत्तमम्। हत्वा चांद्रायणं तस्य त्रिशहाश्चेव दक्षिणा ॥ १ इति।

-द्विजोत्तमः पतितो विप्रः क्षत्रियश्चेति माधवः !

अथ धनहर्तृप्रेतिकियाया अकरणे शंखः - (१७।६१)

' प्रेतस्य प्रेतकार्याणि अकृत्वा धनहारकः। वर्णानां यद्वधे प्रोक्तं तद्वतं प्रयतश्चरेत्॥ ' अज्ञानादुर्वृत्तक्षत्रियादिवधे तु संवर्त्तः— (१२९)

' निहत्य क्षत्रियं मोहाणिभिः कुच्ह्रैर्विशुध्यति । '

तथा— 'कुंच्छ्रातिकृच्छ्रौ कुर्बात स नरो वैदयघातकः। कुर्याच्छूद्रबधे विप्रः कुच्छ्रं स्रांतपनं तथा॥ ' इति।

पराशर:- ( ६।१६ )

' शिल्पिनं कारुकं शुद्धं स्त्रियं वा यस्तु घातयेत्। प्राजापत्यद्वयं कृत्वा वृषेकादश दक्षिणा ॥ ' इति ।

पतानि तु प्रायिक्षत्तानि क्षित्रियादिहन्तुर्विप्रस्यैव। क्षित्रयादेः संज्ञातीयवधे तु पादपादन्यूनम्। वैश्यस्य क्षित्रयवधे द्विगुणम्। शृद्रस्य विद्शक्षित्रययोवधे द्विगुणं त्रिगुणं वेत्युक्तं प्राक्।

व्यभिचारोत्पन्नवधे तु याज्ञवल्क्यः— (३।२६२)

' चांद्रायणं चरेत्सर्वानवक्रष्टान्निहत्य तु । ग

--- **अव**कुष्टा व्यक्षिचारजाः।

९ चतुर्विशतिमते-माष.

#### हारीत: — २०१७१)

- ' चंडालवधसंप्राप्तिश्री झगस्य भदेखि है। कारयेहादशं क्रुच्छ्रं तप्तकुच्छ्रं नतो भवेन्।' इति।
- अंगिरा:—।
- ' सर्वीत्यज्ञानां गमने भोजने च प्रमापणे । पराकेण विद्युद्धिः स्यादिःयांगिरेसभाषितम् ॥ ' इति । —प्रतद्ज्ञानतो वधे । ज्ञानतातु चांद्रायणमिति विज्ञानेश्वरः । विपरीतमिति तु माधवः । '

तदाह लोगाभिः—

'हनने प्रतिलोमानां जूद्रजा सं कथं भवेत् । ज्ञानपूर्वे पराकः स्यादज्ञानादैन्दवं तथा ॥ १ इति ।

चांद्रायणं द्विविधमष्ट्रधेनुकं त्रिधेनुकं च। पराकोऽपि पंचधेनुकक्ति-धेनुकश्चेति द्विविदः । तत्र ज्ञाने महतोश्चानद्रायणपराकयोर्निवेशः, अज्ञानतस्तुं अल्पयोरिति प्रन्थयोरदिशोधः ॥

यतु 'मासा' इत्यतुवृत्तौ ब्रह्मगर्भः - 'बन्तरप्रभवाणां तु सूतादीनां चतुर्विपद् ' इति , हरकामतोऽभ्यासविषयम् । तत्र स्तरय वधा-भ्यासे पण्मासाः । वैदेहकस्य चस्थारः । चण्डालस्य द्वौ । मागधस्य चत्वारः । श्रंत्ररायोगवस्य च द्वौ । हि ॥

श्वपाक चण्डालयोश्चीरयोर्वधे तु देवलः —

' चौरः श्वपाकश्चण्डालो विष्रेणाभिहतो यदि ।

अहोरात्रोषितो भूत्वा घृतं प्राश्य विशुद्धपति ॥' इति । अथ स्त्रीवधे हारीत:-(२०११-१५) 'षङ्क्षणिण राजन्ये, त्रीणि वैश्ये, अध्यद्धे शूर्रे, अत्रियबद्धाद्मणीषु, वैश्यदत् अत्रियासु, शहरतन्त्र द्वेश्यासु, शहराई मित्ररासु ॥'

शुद्रार्द्धं नवमासिकम् । इतरासु शूद्रासु । दत्तव श्रोत्रियपान्या गुण-वत्योः कामतो वषविषयम्। सप्तनमातृभगिनीदुहितृस्तुषात्मप्रन्याचिति । प्रत्या तन्नावय विषयं च । सप्तनभगिनीपितृष्वसृमातृष्वसृमातुलानी ।

१ ' सगवान त्रिरत्रवीत् ' इति तुर्यपादपाठो पेतिमदमत्रिसंहितायाम् (६।३९) ।

पितृब्यपत्नीम्नानृभागिश्वश्रूणां वधेऽप्येतान्येत्र पादोनानि । सपिण्डास-गोत्राणां वधेऽद्वीनि । स्नासानेव श्रोत्रियपत्नीत्वादिगुणितिहोपे तत्त्वश्रायश्चित्तं द्विगुणं कल्प्यमिति नित्रन्धकृतः । स्नासामेत्राकःमनो वधे त्वेतदेवाद्वं कल्प्यम् ।

यत्तु गौतमः— ( ३।४।१६-१७ )

'श्रूदे संवरसरं वृष्भैकादशाश्च गा द्यात्। अनावेष्यां चैवम् ' इति , तदगुणविप्रमात्रपरनीक्धविषयम् ।

यत्तु ज्ञातातपः— (२४)

'खीवाती कुच्छूं पणमासम्' इति, तदत्रैवाकामतो द्रष्टस्यम्। प्रतिलोमास्त्रस्तानां ब्राह्मण्यादीनामकामतो वचे योगीश्वरः - (३।२६८)

' दुवित्तवद्वाविद्शत्रज्ञाद्रयोपाः प्रमाप्य तु । हति अनुर्वस्तमवि कमाद्याद्विशुद्धये ॥

—हित्रधर्मकोशः । वस्तः छागः । अविमेषः ।

व्याद्यस्तु---

' वतुर्णामिष वर्णानां नारीहे त्वांऽनवस्थिताः । शङ्कशुत्तयजमेषांश्च कमाइचाद्विशुद्धये ॥' इति ।

अत्र शङ्ख्युक्ती अजापेश्चयाऽधिकमृत्ये ज्ञेये । दस्यादिदाने सुवर्ण-मिष दक्षिणा देयेत्यपरार्के ।

कामतस्त्वाह त्रद्यगर्भ:-

' प्रतिछोमप्रसूतानां स्त्रीणां मासादधि स्मृताः । अन्तरप्रभवाणां च सूतानां तु चतुर्द्धिषट् ॥'

माक्षणीक्षत्रियावैदयानां वधे क्रमेण षट्चतुर्द्धिसङ्ख्या मासा इत्यर्थः,

शुद्रायां त्वेकः। अन्तरप्रभावाणामिति व्याख्यातम्।

वैश्यावधे कि श्रिह्यम्, 'वैशिकेन कि चित्' इति गौतमोक्तः (३।४।२७)।कि श्वित् जलम्। 'जूद्रायामविकं वैश्यां इत्वा द्याजलं नरः ' इत्याङ्गिर एकेः। अपराकं तु- गौतमीये वैश्ये कि श्वित्र देय- प्रित्यर्थे कृत्वा आक्रिरसे वैश्यां इत्या जलं स्पृशेत् 'इति पठिनमः।

१ वैशिष्टेन वेश्यादर्भणा जीवन्त्या नहावन्त्वां इतायां किश्चिद्रेयम् । अष्टमुष्टि भवेत्किति – १ इत्येतत् इरदत्तः ।

सकुन्धभिच।रित विप्रादिवधे प्रचेताः- 'अनृतुमती ब्राह्मणी हत्वा कुन्छ्राब्दं पण्मासान्वेति। क्षित्रियां हत्वा पण्मासान्मासत्रयं वेति। वैश्यां हत्वा मासत्रयं सार्द्धमासं वेति। जूद्रां हत्वा सार्द्धमासं वेति। जूद्रां हत्वा सार्द्धमासं विश्वास्यहानि वेति ।।

योगीश्वरोडिव- ( ३।२६९ )

' अप्रदुष्टां स्नियं हत्वा श्रूड्हॅ स्यावतं चरेत् । '

शूरहत्यात्रतं योगीश्वरोक्तं (३।२६७) पाणमासिकं, दश्वेनुदानं वा। अत्र पाण्मासिकमज्ञानाद्वाद्यणीवधे ज्ञानात् क्षत्रियावधे च। ज्ञाना-द्वित्रयावधे दश्वेनुदानमिति विज्ञानेश्वरः (३।२६९)।

क्विचित्त स्त्रीवधे प्रयोजकस्य प्रायक्षित्ताभावमभ्युदयं चाहापराकें ह्यासः—

> ' अकामतः क्षियं हत्वा त्राह्मणी वैश्यवघरेत्। कामतो द्विगुणं प्रोक्तं प्रदुष्टायां न किंचन ॥ पुण्यान् छोकानवाप्नोति शूद्रगां यस्तथा नयेत्। पतिन्नीमथ भर्तृनीं ता हि सङ्करकारिणीः॥

**अथ** गोवधे मनुः- ( ११।१०८-११६ )

' चपपातकसंयुक्तो गोन्नो मासं यवानिपवेत्। कृतवापो वसेद्रोष्ठे चर्मणा तेन संवृतः ॥ चतुर्थकालमभीयादक्षारलवर्णं मितम्। गोमूत्रेणाचरेत्स्नानं द्वौ मासौ नियतेन्द्रियः॥

१ चतुर्यकालिमिति - अन्नपानं प्रतिदिनं कालद्वये स्वीकियते । 'तस्माद्विरहो मनुष्येभ्य उपहियते प्रातक्ष सायं च ' इत्याम्रातत्वाह् । तथा प्रातर्भुक्तवतः सायं द्वितीयः कालः, परेयुः प्रातः कालस्तृतीयः, तत्रैव सायं चतुर्थः कालः। (ते. आ. टी. १।३२) एकाहं भुक्तवा द्वितीयेऽहि सायं अश्रीयात् इत्ययः । अपराहो वा चतुर्थकालः, 'लेखाप्रभृत्यवादित्ये त्रिमुहृतंगते रवा । प्रातस्तु स स्मृतः कालो भागश्चाहः स पश्चमः ॥ सन्नविद्यमुहृतंस्तु मध्याहस्तत्समः स्मृतः। तत्रक्षयो मुहृतांस्तु अपराहो विधीयते ॥ पश्चमो दिनभागो यः स सायाह इति स्मृतः। 'इति सिन्धुटीकोदाहृतपराह्मरादिवचनात्॥ -प्रा. त.

दिवानुगच्छेत्ता गास्तु तिष्ठन्नूर्ध्व रजः पिबेत्।
गुश्रिक्ता नमस्कृत्वा राज्ञी वीरासनं वसंत्।।
तिष्ठन्तीष्वनुतिष्ठेत्तु व्रजन्तीष्वप्यनुत्रजेत्।
आसीनासु तथासीनो नियनो वीतमत्सरः।।
आतुरामभिषिक्तां वा चौरव्याव्यादिभिभेयैः।
पतितां पङ्कल्यां वा सर्वप्राणैर्विभोचयत्।।
उष्णे वर्षति शीते वा मारुते वाति वा भृशम्।
न कुर्वीतात्मनस्त्राणं गोरकृत्वा तु शक्तिः।।
आत्मनो यदि वाऽन्येपां गृहे क्षेत्रेऽथ वा खेल।
भक्षयन्तीं न कथयोत्विवन्तं चेव वस्तक्षम्।।
अनेन विधिना यस्तु गोष्नो गा अनुगच्छिति।
स गोहत्याकृतं पापं त्रिभिमसिव्यंपोहति।।
वृपभैकादशा गास्तु दद्यात्सुचरितव्रती।
आविद्यमाने सर्वस्वं वेदविद्यपो निवेदयेत्।। इति।।

— यवान् गोमूत्रपकान् 'गोमूत्रेण यवागूं कृताम् ' इति व्यासीकेः । कृतवापः सशिखं कृतवपनः । 'सशिखं वपनं कृत्वा ' इति (८।३९चृ.प.८।१२४)पराशरोक्तेः ॥

भत्राद्येन ऋोकेनैकं व्रतमुक्तम्, द्वितीयेनापरम्, अवशिष्ठक्रोकैस्तृतीयमिति व्रतत्रयं क्रमाच्छ्रद्रक्षत्रियविप्रस्वामिकगोवधेषु व्यवस्थाप्यम्।
विप्रस्वामिकगोवध एवानुमन्त्रानुव्राहकसाक्षास्कर्तृषु वेति विज्ञानेश्वरादयः। उक्तावयवत्रयमेकमेव पाण्मासिकं व्रतमिति केचित्। युक्तं चेदम्।

'एतदेव व्रतं कुर्युरुपपाधिकनो द्विजाः।'(११|११७) इति । मनुनैकत्वेन परामशान् । तच कामतो गुणवद्विप्रस्वामिकगोवध-विषयम् ।

याज्ञवल्क्यः— (३।२६३—३६४) 'पंचगव्यं पित्रन् गोन्नो मासमासीत संयतः । गोष्टेशयो गोऽनुगामी गोप्रदानेन शुध्यति ॥

१ वीरासनं भिरयाश्चनाश्चित्योपवेशनम् । उतियतस्तु दिवा तिष्ठेदुपविष्टस्तथा निशि । एतद्रीरासनं श्रोकं (अ. पु. १७१।४) इति परिभाषितं त्वत्र न विव-क्षितम् , रात्रिप्रहणात्।

कुन्ध्रं चैवातिकृच्छ्रं च चरेद्वाऽि समाहितः। द्याविरात्रं बोषोष्य वृष्भैकादशास्तु गाः॥' इति ।

—एतच मन्क्तविषय एवाकामतो होयम्।

व्याबः—

' गां चेद्धन्याधरः कामात्पणसप्तशतं तथा। श्रीत्रियाय दरिद्राय दयाच्छुध्यर्थमात्मनः॥' इति ।

यत्तु शङ्घः-- (१७।९)

पादं तु शूदहर । या मुदक्या गमने तथा । गोवधे च तथा कुर्यादगम्यागमने तथा ॥ इति । तच्छोत्रियकुटुम्बिविप्रस्वामिककपिलकर्माङ्गभूनगोवधपरम् । सत् पव बृहस्पतिः— (३।६)

'गर्भिणी कविछां दोग्भीं होमधेनुं च सुन्नताम्। खङ्गादिना घातयित्वा द्विगुणं न्नतमाचरेत्॥'

इति विशिष्टायां गवि प्रायिश्वत्ति वेशेषमाह । अतं एव प्रचेतसा-'खोगिभणीगोगिभणीबादबृद्धविषु भूणहा भवति ' इति ब्रह्महत्याव्रत-मतिदिष्टम् ।

अस्मिन्नेव विषये यमः— ( ५।१९ )

'गोसहस्रं शतं वापि दद्यात्सुचरितव्रतः। अविद्यमाने सर्वस्वं वेदविद्धयो निवेदयेत्॥ १ इति। गोगर्भवधे तु पर्द्विशन्मते विशेष उक्तः—

' पाद उत्पन्नमात्रे तु द्वी पादी रहतां गते । पादोनं व्रतमुद्दिष्टं हत्वा गर्भमचेतनम् ॥ अंगप्रत्यंगसम्पूर्णे गर्भे चेतःसमन्विते । द्विगुणं गोव्रतं कुर्यादेषा गोव्रस्य निष्कृतिः ॥ १ इति ।

बृहत्प्रचेताः—

' एकवर्षे इते वत्से कुच्छ्यादो विधीयते। अबुद्धिपूर्वे पुंसः स्याहिपादस्तु द्विहायने। त्रिहायने त्रिपादः स्वात्माजापत्यमतः परम्॥ ' इति। एतच प्रायश्चित्तमस्यत्वादबुद्धिपूर्वकाधमसंबंधिगोवधविषयम्। यमः— ( ४८-४९,६१ )

'काष्ट्रलोष्टादिभिगीवः शस्त्रैर्वा निहता यदि । प्रायिश्वतं कथं तत्र शस्त्रे शस्त्रे विधीयते ।} काष्ठे सांतपनं कुर्यात्प्राजापत्यं तु लोष्टके । तप्रकृच्छूं तु पाषाणे शस्त्रे वाडप्यतिकृच्छूकम् ॥ प्रायश्चित्ते ततश्चीणें कुर्याद्वाद्यणभोजनम्। त्रिंशद्वा वृषभं चैकं द्यात्तेभ्यक्ष दक्षिणाम्।। ' इति ।

संवर्त्तः— ( १३८× परा. ९।४९ )

' ऐका चेद्रहभिः काचिरैवाद्रधापादिता यदि । पादं पादं तु इत्यायाश्चरेयुस्ते पृथक्पृथक् ॥ 'इति।

 १ एका चेदित्युपलक्षणम् । अतो बहुर्भिद्वयोर्वहृनां च ब्यापादने प्रतिपुरुषं पादद्वयं पादोनं वा कल्पनीयम् - इति मिताक्षरा ।

वस्तुतस्तु - एकाधिकानाभेकैकपुरुषस्यैकप्रयत्नजन्यवधे " व्यापनानां बहुनां" (सं. १३५) इति वचनात् एकैकपुरुषस्य द्विपादं कृत्वा प्रायश्चित्तम् , प्रयत्न-भेदे तु 'गोन्नवद्विहितः कल्यञ्चानदायणमथापि वा । अभ्यासे नु तयोर्भृयः ' इत्यनेन तन्त्रताया अभावात् प्रत्येकं प्रतिपुरुषं द्विपादा वृत्तिरिति ।

एतचाकामतो वधे द्रष्टव्यम् , दैवादिति विशेषणोपादानात् । कामकारे बहुनामि प्रत्येकं कृत्स्नदोपसम्बन्धात् पूर्णप्रायिक्तं युक्तम् सन्निणां फलमिव । प्रतिपुरुषं कृतस्त्रव्यापारसमवायात्; ' एकं व्रतां बहुनां च यथोक्ताद्विगुणो दमः। ' ( या. २।२२१ ) इति प्रत्येकं दण्डे द्वैगुण्यदर्शनाचिति मिताक्षरा ।

वस्तुतस्तु— सर्वत्र पापे 'स्यान्वकामकृते यतु द्विगुणं बुद्धिपूर्वके ।' इत्यिक्तिरोः वचनेनाझानात् ज्ञाने द्वेगुण्यदर्शनादशापि ज्ञाने द्विपाद एव युक्तः, सत्रे तु ' सप्तादशावरा ऋदिकामाः सत्रमुपासीरन् 'इति श्रवणात्तथा। 'एवं व्रताम् ' इति वचनं तु गोवधातिरिक्तविर्धयम् । गोवधे ' एका चेत् ' इत्युपदेशेन ' दण्डः वत् प्रायिकतानि भवन्ति रत्यतिवेशानवसरात् । तदवसरे तु प्रश्येकं पूर्णप्रायिकत-द्वैगुण्यं स्यातः, न पूर्णप्रायश्चित्तमात्रम् – प्रा. तत्वम् ।

इन्तृबहुत्वे यस्य प्रहारेण हता, तस्याधिकप्रायश्वित्रकर्पणार्थमुपायमाह परा-शर:- (९।४७) ' एको इतो यैर्बहुभिः संमेतैर्न झायते यस्य इतोऽभिषातात्। दिब्येन तेपामुपलम्य इन्ता निवर्तनीयो नृपस्रित्युक्तैः ॥ ? इति बहुजनप्रहारैर्मृती यदीयः प्रहारः प्राणवियोगनिमित्तन क्षातः, तत्र तुलाम्यादिदिव्येन तं निधित्य समृहात् प्रयक्तस्य संपूर्णे गोहत्यावतं कारयेत् ।- प्रा.सु,

—याद्याविधगोहत्यायां यद्भतमुपदिष्टं तस्य पादमित्यर्धः । भापस्तंत्रः— (१।१८)

' पाषाणैर्रुकुटैंबीऽपि शखेणान्येन वा बळात्। निपातयंति ये गास्तु क्रहलं कुर्युर्वतं हि ते॥ तथैव बाहुजंघोरुपार्श्वमीवादिमोटनैः॥ 'इति।

## ---लकुटं दंहः।

' अंगुष्ठमात्रस्थूलस्तु वाहुमात्रप्रमागतः । बार्द्रस्तु सपलाशश्च दंड इत्यभिधीयते ॥ ' (परा. ९।१० छ. **अ.** २।८)

इति पराशरोक्ताधिकप्रमाणेऽस्यापि स्थलविशेषे दोषविशेषहेतुत्वमस्त्येव । पराशरः— (९।२)

' दंडावृथ्वे यदम्येन प्रहाराद्यदि घातयेत् । प्रायश्चित्तं तदा प्रोक्तं द्विगुणं गोवधे चरेत् ॥ ' इति ।

#### स एव-(९।११-१२)

' मूर्चिछतः पतितो वाऽपि दंडेनाभिहतः स तु । डित्थतस्तु यदा गच्छेत्यंच सप्त दशैव वा ॥ मासं वा यदि गृङ्घीयात्तोयं वाऽपि पिवेद्यदि । पूर्व ज्याध्युपसृष्टश्चेत्प्रायिश्चतं न विद्यते ॥' इति ।

### पराशर:- ( ९।३ )

'रोधवंधनयोकाणि घातस्रोति चंतुर्विधम् ' इति । स एव— (९।५-१०)

> 'गोवाटे वा गृहे वाऽिष दुर्गेष्वय समस्यहै। नदीष्वय समुद्रेषु अन्येषु च नदीमुखे॥ दग्धदेशे मृता गावः स्तंभनाष्ट्रोध उच्यते। योक्तदामकदोरैश्च कण्ठाभरणभूपणैः॥ गृहे वाऽिष वने वाऽिष बद्धा स्याद्रौर्भृता यदि। तदेव वंधनं विद्यारकामाकामकृतं च यत्॥

१ वधनिमित्तिमित् शेष:-प्रा.सु.

हले वा शकटे पंक्ती पृष्ठे वा पीडितो नरै: । गोपतिर्मृत्युमाप्रोति योको भवति तद्वधः ॥ मत्तः प्रमत्त जनमत्तक्षेतनो वाडण्यचेतनः । कामाकामकृतकोधो दण्डेईन्यादधोपलैः ॥ प्रहता वा मृता वापि तद्वि हेतुर्निपातने ॥ १ इति ।

आपस्तंव:- ( १।१८ )

'दमने दामने चैव रोधे संघातयोजने। नस्तः सकछपारौर्वा मृते पादोनमाचरेत्॥' —दामनं मेढिवंधनम्। संवर्त्तः— (१३५)

> ' व्यापन्नानां बहूनां तु रोधने बंधनेऽपि वा । भिषक्तिंध्योपचारे च द्विगुणं गोन्नतं चरेत् ॥ १ इति ।

व्यास:-' झौपधं छत्रणं चैव पुण्या( ष्टय )र्थमपि भोजनम् । अतिरिक्तं न दातव्यं काले स्वल्पं तु दापयेत् ॥ अतिरिक्ते विपत्तिश्चेत्कृच्छ्र(मित्र )पादी विधीयते।

व्यपवादमाह स एव — (व्याप.१।११-१२)

' औपघे तु न दोपोऽस्ति स्वेच्छ्या पिवतो यदि । अन्यथा दीयमाने तु प्रायश्चित्तं न संशयः ॥ १ इति । एतस्वनभिद्यस्य । अभिज्ञस्य तु न दोषः । यथाह संवर्त्तः— ( १३७ आप. १।३२ परा. ९।४४)

'यंत्रणे गोचिकित्सार्थे गूंहगर्भविमोचने। यत्ने कृते विपत्तिः स्यान्न स पापेन लिप्यते॥ ' —यंत्रणं ज्याध्यादिनिर्यातनार्थे संदंशादिप्रवेशनम्। तथा— (१३९)

'दाहच्छेदशिराच्छेदभेदनैरुपकुर्वताम्। द्विजानां गोहिताथ तु प्राथिश्चत्तं न विद्यते ॥ १ इति । पराज्ञरोऽपि— (९।४३

ं प्रामघाते शरीधेण वेश्वभंगनिषातने । अतिवृष्टिहतानां च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ गइति ।

<sup>🤊</sup> मूलगर्भः अन्तर्मृतगर्भः — प्रा. त.

#### तथा--

'क्ष्वसाते च धर्मार्थे गृहदाहे च या मुताः। प्रामदाहे तथा घोरे प्रायश्चित्तं न विद्यते॥ 'इति। एतच बंधनादिरहितस्यैव कथंचिद्दहनादिविषयम्। इतत्त्र रवापस्तंबः— (३।१६)

'कांक्षारेष्वय दुर्गेषु गृहदाहे खलेषु च । यदि तत्र विपत्तिः स्यात्पाद एको विभीयते ॥ ' इति । पराज्ञरः— (९।३०)

' दहनात्तु निपयेत अनङ्गान् योक्यंत्रितः । चक्तं पराशरेणैव क्षेकपादं यथाविधि ॥ ' इति । बल्ख्यादिनाऽन्येन कारिते रोधादौ त्वापस्तंबः— ( १।१६ )

' पादमेकं चरेद्रोघे हो पादों वंधने चरेत्। योजने पादहीनं स्याचरेत्सर्वे निपातने ॥ ' इति । पराशरः— (८।१)

'गर्ना वंधनयोक्त्रेस्तु भवेन्मृत्युरकामतः । स्वकामकृतपापस्य प्राजापत्यं विनिर्दिशेत् ॥ प्रायक्षित्तं सत्वश्चीणें कुर्याद्वाद्याणभोजनम् । सनद्वस्पिहितां गां च दद्याद्विप्राय दक्षिणाम् ॥ ' इति । व्यासः— ( आप. १।१६ )

'कंठाभरणदोषेण विपत्तिर्याऽत्र गोर्भवेत् । गोन्नोऽर्द्धे तु चरेत्तत्र भूषणार्थे हि तस्मृतम् ॥ ' इति । आपस्तम्बेनातिदाहादौ विशेष एकः— (१।२४)

' अतिदाहातिवाह। भ्यां नासिकाभेदने तथा। नदीपर्वतसंरोधे मृते पादोनमाचरेत्॥ '

<sup>🤋</sup> एत्ह्रचनं यमस्येति भनदेवभदः— प्रा. त.

२ रोघः क्षीणाया गोराहारप्रचारनिर्गमिवशेषः। वन्धनमययावन्धनमकाल-बन्धनं च। योजनं इत्रशकटादौ योजनम् , तत्रातिवाहादिनेति शेषः। निपातनं कूपावटादिशु इति भवदेवः। प्रा. त.

अत्रापवादमाह पराशरं:- ( ९।२७)

' अन्यत्राङ्कनलक्ष्मभ्यां वाहने मोचनेऽपि वा। सायं सङ्गोपनार्थ च न दुष्येद्रोधबन्धने ॥' इति। स एव- (५।२९)

' अतिदाहे चरेत्पादं द्वी पादी वाहने चरेत्। नासिक्ये पादहीनं तु चरेत्सर्व निपातने ॥' इति । तथा – (हा. १९।१०)

'नासामेदनदाहेषु कर्णच्छेदनबन्धने । श्रतिदोहातिवाहाभ्यां कृच्छ्रं चान्द्रायणं चरेत् ॥' इति । तत्किष्ठित्वाद्यनेकगुणविद्विषयिमिति । स्वामिनो गोरुपेक्षणे प्रायश्चित्तमाह व्यासः— (३।३९-४१)

' जलौघपल्वले मग्ना मेघिवगुद्धताऽपि वा । रवभे वा पतिकाकस्माच्छ्वापदेनापि मिश्चता ॥ प्राजापत्यं चरेत्कुच्छ्रं गोस्वामी जतग्रत्तमम् । शीतवातहता वा स्यादुद्धन्धनमृताऽपि वा । शून्यागार अपेक्षायां प्राजापत्यं विनिर्दिशेत् ॥' इति । —स्वामीति पालस्याप्युपलक्षणम् । सत्कार्यान्तरवैष्यमादुपेक्षायां त्वर्धम् । अत एव विष्णुः—

' पल्वलौगमगन्यावश्वापदादिनिपातने । श्वश्रप्रपातसपींचेमृते कुच्छ्राईमाचरेत् ॥ श्रिते ॥ अत एव

भगालनात्तु कुच्छः स्याच्छ्न्यागार उपप्रवे । र इत्यनेनैबोपेक्षायां प्राजापत्य उक्तः । व्यापस्तम्यः—

' मस्थिभंगं गवां करवा छांगूछछेदनं तथा । पाटनं दन्तशृक्षाभ्यां मासाद्धी तु यवान्पिवेत् ' इति ॥ --एतत्कामतः ।

१ यम इति अवदेवभद्धः। –प्रा.त. - व्यवकार विकास स्थापन

र दाहादिना स्थिरचिह्नकरणमञ्जनम्। गोमयहरिद्यादिना तत्काकिकचिह्नकरण एक्म । —भा

अकामतस्तु अङ्गिराः —(छ. अं. ३०)

' शृङ्गभङ्गेऽस्थिभङ्गे वा चर्मनिर्मोचनेऽपि वा। दशरात्रं पिबेद्धज्ञं स्वस्यापि यदि गौर्भवेत्।। इति। पराशरः-(९।१७,१८)

' पाषाणेनाथ दण्डेन गावो येनाभिघातिताः। गृङ्गभङ्गे चरेत्पादं द्वौ पादौ नेत्रघातने ॥ लाङ्गुले पादकुच्छं तु द्वौ पादावस्थिभकाने। त्रिपादं चैव कर्णे तु चरेत्सर्वे निपातने॥' इति । स एव-(९।१९)

'शृङ्गभङ्गेऽस्थिभङ्गे च कटिभङ्गे तथैन च । यदि जीवति षण्मासात्रायश्चित्तं न विद्यते ॥' इति। न्यास:-

'यवसं चोपहर्त्तन्यं यावद्रोहेत तद्व्रणम् । सम्पूर्णे दक्षिणां दद्यात्ततः पापात्प्रमुच्यते ॥' पराशरः-(९।२२)

'ययसम्पूर्णसर्वाङ्को हीनदेहो भवेत्तदा। गोघातकस्य तस्यार्द्ध प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्॥' स एक-(९।३६)

'प्रेरयन् कृपवापीषु वृक्षछेदेषु पातयन् । गवाशनेषु विकीणंस्तवः प्राप्नोति किल्बिषम् ॥ ' इति । कृपवाप्यादिनिभेषु पानार्य, वृक्षछेदनादिदुर्गमेषु अक्षणार्थ प्रेरणे, गोमांसाशनहस्ते गोविक्ये च गोवधपापिमत्यर्थः।

स एव- (९।४७)

'गोवृषाणां विपत्ती व यावन्तः प्रेक्षका जनाः। व्यक्तिवारयतां तेषां सर्वेषां पातकं भवेत्।।'

१ वजं श्रीरादीति माधवविज्ञानेश्वरादयः। वस्तुतस्तु— 'गोमूत्रेण दु सम्मर्भ यावकं अक्षयेष्ट्रियः। एतद्विमिश्रितं वज्रशुक्तं चोश्चनसा स्वयम्॥ '(१।२९) इलापस्तम्बपरिभावितस्येव प्रहणं युक्तम्। जस्मिन्नेव प्रकरणे उक्तत्वात्।

सम्भावितगोपतनदेशे स्वोपभोगार्थकूपादिखनने दोषमाह स एव-(९।४१)

'वेदमद्वारितवासेषु यो नरः खातुमिच्छति । स्वकार्यगृहखातेषु प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत् ॥' स्वकार्यपदाद्धमर्थि न<sup>े</sup> दोषः । तथा स एव-(९।४०)

'कूपखाते तटाखाते दीर्घखाते तथैव च । अन्येषु धर्मखातेषु प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥' इति ।

—दीर्घखातं वाप्यादि ।

अत्र स्वयमेव जलार्थ गते मृते च न दोप इत्याह स एव- (९।३९)

' क्रूंपखाते तटावंधे नदीवंधे प्रपासु च । पानीयेषु विपन्नानां प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥' स एव— (९।४२)

' निशि बंधनिरुद्धेषु सर्पन्याबहतेषु च । अग्निविद्युद्धिपन्नानां प्रायिक्षत्तं न विद्यते ॥' यतच हितार्थे विहितरञ्जुवंशे श्रेयम् । अपरोक्तं न्यासः—

' अथात्र चेद्भवेच्छंका सायं गोगोंपने मृते।
गोमूत्रेण तु संभिश्रं त्रिरात्रं यावकं पिवेत्।।' इति।
पत्तिभिद्धरज्जुवंधनपरम्।
रच्जुविधिनिषेधौ चोक्तौ पराशरेण—( ९।३३–३४ )
' नं नारिकेलैर्न च शाणवालैर्न वाऽपि मौं जेन न वर्ध्नशृंखलै:।
पत्तेस्तु गांवो न निबंधनीया बद्धा तु तिष्ठत्परशुं गृहीत्वा।।'

श्र अगाधः कृपः कृपखातः। तटन तीरेण आसमन्ताद्वच्यत इति तटायन्धः प्रौढतद्रादः। नदीयन्धः सेतुः। धर्मकाले ग्रधामुदकपानार्थ निर्मिताः प्रौढाः पाषाणादिद्रोण्यः प्रपाः। — मा. २ अग्निर्प्रामदादः। ननु-'दहनात्तु निपर्धतः (पृ.८६प.१०) इत्यनेन प्रायधित्ताभिधानेन इदं प्रायधित्तनिराकरणं निरुद्धमिति वेत् , सत्यम् । 'यत्ने कृते' (पृ.८५ प.२७) इत्यस्य सर्वशेषतयाभिहितत्वेन प्रायधित्तापनादस्याग्निनिर्वापणायकृतप्रयत्ननिषयस्वात् , तत्रिवाकृतप्रयत्ननिषयं प्रायधित्तापनादस्याग्निनिर्वापणायकृतप्रयत्ननिषयस्वात् , तत्रिवाकृतप्रयत्नविषयं प्रायधित्तिमित्त न विरोधः – वि. म. ३ 'शाणवाणः' इति नन्दपण्डितादतः पाठः । नारिकेशं नारिकेश्वश्वस्वद्विर्मितम् । शाणं शणनिर्मितम् । वाणं वाणवृक्षस्वद्वि-पितम् । ग्राणं शणनिर्मितम् । वाणं वाणवृक्षस्वद्वि-पितम् । ग्राणं शणनिर्मितम् । वाणं वाणवृक्षस्वद्वि-पितम् । ग्राणं शणनिर्मितम् । वाणं वाणवृक्षस्वद्वि-

- 'कुशैः काशैश्च बध्नीयाद्गोपश्चं दक्षिणामुखम् । ' इति । अन्यगोवधे विशेषमाह मनुः--(८।२८८)
- 'यो यस्य हिंस्याद्रव्याणि ज्ञानतोऽज्ञानतोऽपि वा। स तस्योत्यादयेत्तुष्टिं राज्ञो दद्याश्च तत्समम्॥' पराशरः- (९।२६)
  - भगपणे प्राणभृतां दद्यात्तत्पतिरूपकम्। तस्यानुरूपं मूल्यं वा दद्यादित्यत्रवीद्यमः॥

ब्राह्म-

' आदौ गोपतये दत्वा गोमूल्यं साधु कल्पितम्।' इति ।

पतानि च सर्वाणि प्रायिश्वत्तानि वृषवधेऽपि भवन्ति। निमित्तवाकये गवामनुवादेन तद्गतस्त्रीलिङ्गस्याविविक्षितत्वात्। दानं तु स्त्रीगवीना-मेव, तद्वाक्ये गवां विधयत्वेन तद्गतस्त्रीत्वस्य विविक्षितत्वात्। गोहस्रं शतं वापि (यमः ५।१९) इत्यादौ लिंगविशेषनिर्देशाभावेऽपि स्त्री-गवीनामेव, तासां दुग्धादिद्वारा वहूपकारकत्वात्। स्रत एव 'गौश्चा-अश्चाश्वतरश्च' इत्यत्र लिंगविशेषानिर्देशेऽपि 'तस्य द्वादशशतं दक्षिणा ' शति तच्छब्देनाऽश्वादीस्तरस्कृत्य गौपरामश्च इव स्त्रिया एवास्याप्रहणे बहूपकारकत्वमेव निदानमिति भोति। सन्यथा तत्र वृषाणामिष दान-मापदोतित दिक्।

याज्ञवल्क्य:—(३।२७१)

'गजे नील्युषाः पंच शुके वस्तो द्विहायनः । स्वराजमेषेषु वृषो देयः क्रींचे त्रिहायनः॥'

मनुः-(११।१३६)

'वासो य्याद्ध्यं इत्वा पंच नीळान् वृषान् गजम्। अजमेषावनद्वाहं खरं इत्वैकहायनम्॥ १ इति।

— निर्मितं दाम । अनेन रहरण्ख्यात्रमुपलक्ष्यते - इति तदीयं व्याक्यानं वा तत्र नारिकेलफक्टविद्विर्मितमेव नारिकेकं शेयम् , दक्षत्यद्विर्मितमित्युक्ति । इतद्वृक्षादर्शनम्ला ।

१ प्रतिरूपकं तलुक्षप्राण्यन्तरम्। प्रा. त. २ न वैताहणे दोषः, तल्महणस्य विकथल्वेन व्यवहाराभावात्। — प्रा. त. ३ मागित्वाहा गर्चा स्याद् (भी हि. १०।३।४७) गर्वा द्वावशातं स्यात्। कृतः १ भागित्वात्, भागवत्यो दि गावो महामागाः। सहित उपकारे यतन्ते इत्यर्थः। ४ लोहितो यस्तु वर्णन भुत्वे पुक्छे च पाण्डरः। भेतः खरविषाणाभ्यां स नीलो इष उच्यते ॥'—प्रा. सह

एतानि प्रायश्चित्तानि धनिकविषयाणि । निर्द्धनस्य तु जाबालिः –

> ' हस्तिनं तुरगं हत्वा महिपं गां तथैव च फुच्छ्रं सान्तपनं कुर्याद्गोभूकन्यानृतेषु च ॥ '

विष्णुः- (५०।२५-२९) 'गंजं हत्वा पश्चनीलान् वृषभान् द्यात्। पुरगं वासः। एकहायनमनद्वाहं खरवधे। मेषाजवधे च। सुवर्णकृष्णलसमुष्ट्रवधे। दिति।

संवर्तः – (१४१)

' हस्तिनं तुरगं हत्वा महिषौष्ट्रौ किं तथा । एपु सर्वेषु कुर्वीत सप्तरात्रमभोजनम् ॥ १

इत्मभ्यासविषयम् ।

**अ**स्मिन्नेव विषये जावालिः-

'सिंहव्याद्यतुरंगांश्च मृगखंद्गरुरुद्विपान्। हत्त्वा सांतपनं कुर्याद्वोभूकन्यानृतेषु च ॥ ' सुर्मतुः- ' वानरसिंहमाजिरमंह्यकाश्ववधे प्राजापत्यम्।' इति । पराशरः- ( ६।९ )

' हत्वा मूषकमार्ज्ञारसर्पाजगरडुंडुभान् । कृशरं भोजयेद्विप्रान् लोहदंडं च दक्षिणा ॥' इति ।

विष्णुः-(५०।३१) 'हत्वा मूपकमाज्ञीरनकुलमंहूकडुंडुभाजगराणा-मन्यतमं( उपोषितः ) कृंसराजं भोजयित्वा लोहदंडदक्षिणां दद्यात् । '

यचु शंख:- (१५।११)

' हत्वा द्विजस्तथा सपौँ विलेशयजलेशयौ । सप्तरात्रं तथा कुर्योद्वतं ब्रह्मवधे तु यत् ॥' इति ।

त्रस्काम्कृते ।

१ छठाटे शृह्मवान् पशुः सङ्गः— गदाधरः ।

विश्वटबहुविषाणः शम्बराकारदेहः सिललतटचरत्वाच्छम्बरेम्यो विचित्रः। त्यजित शरिद शुन्नं रौत्यतोऽसौ रुकः स्यात्पृथुलमृगविशेषः प्रायशबेदिदेशे॥
र इसरितलमिश्र भोदनः। भोदनस्तिलमिश्रस्तु इसरः परिकीतितः। तिल

करकान्विनिक्षिप्य इती वा इसरी भवेत ॥' इति वृत्तिकृतिकितवचनात्। -प्रा.मु.

यद्योशनाः- ' खरमाजीरमंड्कसर्पाजगरम्पकान् । हत्वा कुच्छ्रं द्वादशरात्रं चरेरिकचिदद्यात् ॥' इति । तदकामाभ्यासे ।

विष्णुः— (५०-३०) 'श्वानं हत्वा त्रिरात्रमुपवसेत्।' इति । यतु माधवीये पैठीनसिः— 'काको छ कक्त करासके झखर वृक्ष शृगालः भोसवर्हिण मूपक चक्रवा कहं सप्तेवन कुल मंड्र कि बिडालश्ववध एतेपामे के क-रिमन् शूद्रवधवद्विहितम्।' इति । तत्कामतो ऽत्यंता भ्यासविषयम्।

मनु:- (११।१३५;१३७)

' हत्वा हंसं बढ़ाकां च वकं बर्हिणमेव च। वानरं इयेनंभासी च स्वर्शयद्वाह्मणाय गाम् ॥ कव्यादांस्तु मृगान्हत्वा घेतुं द्धात्पयस्विनीम्। सक्वयादो वत्सत्रीमुष्ट्रं हत्वा तु कृष्णलम्॥

स एव- ( ११।१३३ )

' अभि कार्जायसी दद्यात्सर्प हत्वा द्विजोत्तमः । पञ्जञभारकं षण्डे सैसकं चैव माषकम् ॥ तित्तिरौ तु तिलद्रोणं गवादीनामशक्तवन् । दानं दातुं चरेत्कुच्छ्मेकैकस्य विशुद्धये ॥ '

प्रत्येकं प्राजापत्यं कुर्यादिति केथित्। विकानेश्वरस्तु कुच्छ्रपरं रूपोमात्रपरम्। सपांसि च 'संवत्सरः षण्मासाश्चरवारकायो द्वावेकश्चतुः विंशत्यहोद्वादशाहः वडहर्ष्ट्रयहोऽहोरात्रा इति काळाः। पतान्येवाना-देशे विकल्पेन कियेरन्। पनिस गुरुणि गुरूणि लघुनि छघूनि ' इति गौतमोक्तानि (१।१।१७-१२१)।

१ 'कक्कः स्यात् कक्कमहास्यो बाणपत्रार्हपक्षकः। छोरपृष्ठो दीर्घपादःपदाधः--पाण्डुवर्णभाक् ॥ ' स्र. टी. र.

२ भासः श्येनाकृतिः पीनतुण्यः— उज्यला । अस्मवर्णपक्षी शिक्षावान् प्रस-द्वादः — । च. टी., च. द. । गोष्ठकुकुटः — शिवदासः । चकवाको हन्द्रवरो निशावियोगी.— सु. टी. वहणः ।

६ हवी अलकुकुटः — स्मृ. चं.। महाप्रमाणः प्रसेवकगलः—सु. टी. ब. ४ वर्षेनः सिम्रानो गक्डान्ययः— सु. टी. ब.

तानि दानतारतम्येन व्यवस्थाप्यानीत्याह याज्ञवल्क्यः-(प्रा.३।२७३)

' **उर**गेष्वायसो दंडः पंडके त्रपुसीसकम् । कोले घृतघटो देय उष्ट्रे गुंजा हर्येऽशुकम् ॥ '

—कोलः श्करः। पंडकश्च मृगपिक्षसमिभिन्याहारात्स एव, न तु गो-विप्रादिः। तत्र तु तद्वधनिमित्तमेव लघुप्रायश्चित्तमिति विद्यानेश्वरः। मम तु यथा गोत्राह्मणवधनिषेधस्य जात्यवच्छेदेनैव प्रवृत्तेने तज्ञातीयषंड-वथे इदं प्रायश्चित्तम्, तथा मृगादिविशेषजातिपुरस्कारेणापि प्रायश्चित्त-स्योक्तस्वात्तत्रापि न प्रवर्त्तते। अतो यत्र जातिविशेषपुरस्कारेण प्राय-श्चित्तं नोक्तम्, तज्ञातीयषंडकवध एवैतत्प्रायश्चित्तमिति प्रतिभाति ।

माघवीये क्र्यपः— (३।१) ' मृगमहिषवराह्कुंजरगंडकशेरभतरक्षु-बानरसिंह्ञ्याञ्चवृषवत्सशंज्यकादीनामन्येषां च वधेऽहोरात्रोषितञ्ची । णीते घृतं द्यात् । '

व्यासः-

' सर्वोध्य प्राणिनः स्थूलान्मंदूकनकुलेष्वहः।' इति ।

—इदमहानतः सकृद्वधे ।

झानतस्तु याज्ञवल्क्यः- ( प्रा. ३।२७० )

' मार्जारगोधानकुलमंडूकांश्च पत्तत्रिणः।

हत्वा ज्यहं पिबेत्क्षीरं कुच्छं वा पादिकं चरेत्।। '

विष्णुः- (५०-३२) 'गोघोलुकचापकाकवधे त्रिरात्रमुपवसेत्।' व्यासः- ' शुकरोष्ट्रखरान्हत्वा त्र्यहमेतद्वतं चरेत्।'

चतु वसिष्ठः- (२१।२४) 'श्वमार्ज्ञारमंडूकनकुलसर्पदहरमूपकान् हत्वा कुच्छ्रं द्वादशरात्रं चरेत् 'इति तदकामतोऽभ्यासविषयम् ।

-दहरोऽल्पमूषकः।

यतु मतुः- ( ११।१३१-१३२ )

भार्जारनकुछी हत्वा चोषं मंदूकमे**व ख**। श्वगोघोळ्ककाकांश्च शुद्रहत्याव्रतं चरेत्॥

२ चः— यः शकुनस्चकत्वेन प्रसिद्धो इरितवर्णः सर्वकायः पक्षिविशेषः स चाषः— स्मृ. चै. । इन्द्रनीलमणिसहस्रपक्षः शस्तदर्शनः स्मृ. टी.

१ शरमोऽष्टापद उष्ट्रप्रमाणो महाशृक्षः पृष्ठगतचतुष्पादः काश्मीरे प्रसिदः—च.द. तरक्षुव्याच्रमेदः—च. द. । २ शल्यकः श्राटाकासिष्रभतन्त्रहशाळी सगविशेषः—— ६. । १ शल्यकः श्राटाकासिष्ठभतन्त्रहशाळी सगविशेषः—
६. व. । वृक्षशक्तः वृहद्रोषानुकारी । ध्र. टी. ।

## ---शुद्रहत्याव्रतं पाण्मासिकम् ।

' पयः पित्रेषिरात्रं वा योजनं वाऽध्वनी ब्रजेत् । उपस्पृशेत्स्रवन्त्यां वा सुक्तं वाऽब्दैवतं जपेत् ॥ ' पराशरः- ( ६।४ )

> वृककाककपोतानां सारीतित्तिरघातकः । अंतर्ज्ञेळे उमे संध्ये प्राणायामेन शुध्यति ॥ '

— वृकेः पिक्षिविशेषः । संध्ये इत्यत्यन्तसंयोगे द्वितीया । अतो यावद्भिः प्राणायामैः संध्याद्वयं समाप्यते तावतः कुर्यात् । 'प्राणायामेनेत्येक-वचनमविविश्वतम् ' इति माधवः । इदमकामतः सकृद्वे ।

स एव---(६।७,८)

'कारंडवचकोराणां विगळाकुररस्य च । भारद्वाजादिकं हस्वा शिवं पूज्य विशुध्यति ॥ भारंडचाषभासांश्च पारावतकपिंजलै: । पक्षिणां चैव सर्वेषामहोरात्रमभोजनम् ॥ '

यतु संवर्तः- ( १४५-१४६ )

' वकवाकं तथा कोंचं तित्तिरि शुकसारिके । गृधं दयेनमुक्कं व तथा पारावतानि ॥

चकोरो रकाक्षो विषस्चकः स्वनान्ना चयातः हस्तमस्यप्राही करल शित कोके कुररधीरलयाकारो नादोत्यापितमस्स्यः हस्तमस्यप्राही करल शित कोके प्रसिद्धाः— सु. दी.

१ वृको वृक्षरः, वरकेण-- (सृ. स्थाः २७।४७) 'ककरो वृक्रवीय बारटघेंति विविक्षराः ।' इति पठित एव भवितुमईति ।

३ कपिञ्चलो गौरतितिरिः — उल्हः, सजातीयैः सह कलहकारी पश्चितिरोषः — स्मृ. चं.

४ कीत्रः 'कोत्र ' इति स्थातः- च. द.।

टिट्टिभें जालपादं च मेहुं कुक्टमेव च। एवं पक्षिषु सर्वेषु दिनमेकमभोजनम्॥ ' यदिप पराशरः~ (६।२)

- ' क्रोंचसारसहंसाख्य चक्रवाकं च कुकुटम् । जलपादं च शरभमहोरात्रेण शुध्यति ॥ ' यदापि स एव (६१५)
- 'गृध्रवयेनशंशादीनामुळ्कस्य च घातकः । अपकाशी दिनं तिष्ठेश्विकालं मारुताशनः ॥ १ इति । त्रकामकृतवधपरम् । यत्तु संवर्तः – (१४४)
- ' हंसं षकं षलाकां च श्वांविधं बहिंणं तथा । सारसं चापभासं च हत्वा त्रीन्दिवसाम् क्षिपेत्।।' इति । तदभ्यासपरमिति माभवः। यत्त्वंगिराः-
- 'काके भासे च गृधे च टिट्टिमे खखरीटके। यथा गवि तथा हत्या भगवानंगिराव्रवीत्।। ' इति। तत्कामतोऽत्यंताभ्यासविषयम्।

१टिहिभः 'टिहि' इति निष्ठुरशब्दभाषी पक्षिविशेषः ।— स्मृ, चं. । २ मद्रुः असकाकः— सु. टी. ३ सारसः पुरकरः, स च दीर्घकलजङ्घो भीलाजः पक्षि-विशेषः । — स्मृ,चं. । सारसो लक्ष्मणः रक्षशिराः प्रसिद्ध एव — ■. टी.

४ शशादी-शशत्री, अश्वापातीति चरकसुश्रुतयोः श्येनात्पृथगुपवर्णितः। शश्ची 'पिक्तः' इति ख्याता — च. द.। चीरल्याकारो महाचरणनखः प्रहारेण शशकाहरणशीलः शशामिरिति लोके प्रसिद्धः— सु. टी.। अत एव श्येनः क्पोतादीन् पक्षिणो निहन्ति, न तु शशमित्। अतः श्येनशशादी भित्रकातीयौ-इति माघवः।

५ श्रावित् मूनीसद्शरोमयुक्तः 'सिंहा ' इति छोके, — सु. टी. । श्रमक्षको प्रविशेष:- अप. । वराहविशेष:, यस्य नाराचाकाराणि छोम।नि चण्णला । ६ वायोमॅभपर्यन्तमाकाशारोहणं छीलया करोति स सम्बरीट:- स्मृ. वं. । सितासितवर्णो हुतललितगितः । सु. टी.

अतिधनिकस्य तित्तिर्यादौ विशेषमाह मनु:- (११।१३४) ' घृतकुंभं वराहं तु तिलद्रोणं तु तित्तिरम् । शुकं द्विद्यायनं बत्सं क्रौंचं हत्वा न्निहायनम् ॥ १ धिनकस्य कामतो वलाकादिवधे माघवीये कृत्यप:- (४।१-३) <sup>।</sup> वकवलाका**हंससारसकारंडवचकवाककुर**रगृब्र**क्येनखंजरीट**टिट्टिभो-ल्कशुकसारिकावित्तिरमयूरमद्रुमेचककलंविककपोतपारावतादीनां विशे प्रायश्चित्तमहोरात्रोषितः सर्ववीजानि च द्द्यात्। ' इति। धनिकस्याकामतो वधाभ्यासे तु याज्ञवल्क्यः- (३।२७२) ' हं स्वयेनकपिकव्याञ्चलस्थलिश्वंहिनः । भासं इत्वा तु दद्याद्रामकव्यादस्तु वत्सिकाम् ॥१ जलशब्देन बकाद्यः। स्थलशब्देन बलाकाद्य इति मिताक्षरायाम्। याज्ञवह्यः (३।२७५) ' किचित्सास्थिवधे देयं प्राणायामस्त्वनस्थिके । १ इति । –किंचिद्दष्टमुष्टिभान्यम् । मनु:- ( ११।४० ' अस्थन्वतां तु सत्त्वानां सहस्रम्य प्रमापणे। पूर्णे वा नस्यनस्थनां तु शुद्रहत्यात्रतं चरेत् ॥'इति । शृद्दहत्यात्रतं षाण्मासिकम्। अधात्मघाते यमः ( २२-२३ वृ.स. १।३-४ ) ' जलाग्न्युद्वंधनभ्रष्टीः प्रत्रश्यानाशकच्युताः । विपप्रपतनप्रायाः शस्त्रघातहताश्च ये ॥ नवैते प्रस्यविसाः सर्वछोकविहिष्कृताः। चांद्रायणेन शुध्यन्ति तप्तकुच्छूद्वयेन च ॥ इति । आःमघातिपुत्र।दिर्मृतजातीयवधप्रायश्चित्तससुवितमेतत्कुर्यात् ।

१ कलविद्धः कालचटको भृष्ठराजाद्भितः, अपरे भृष्ठराजमाहुः, अन्ये तु स्क-शिरसं कृष्णप्रीवं प्रामचटकाकारमाहुः- सु.टी.

२ कन्याधात्रसगालादिर्मृगविशेषः. वानरसाहवर्यात् । इंसरयेनसमिन-च्याहारात्कक्क्युत्रादिपक्षिविशेषाथ एसन्ते ।

३ अनस्थ्नां मत्कुणादीनाम् ।

मरणमध्यवस्य निवृत्ते तु वसिष्ठः-( २३।१८-१९ ) 'खात्महननः-ध्यवसाये त्रिरात्रं जीवज्ञात्मत्यागी कृच्छूं द्वादशरात्रं खरेषिगत्रं चोपवसेत् ' इति ।-एतदल्पाध्यवसाये ।

अम्रिपातादिबह्वध्यवसाये तु पराश्चरः- (१२।५)

' जलाग्निपतने चैव प्रव्रज्यानाशकेषु च । प्रत्याविस्तवणीनां कृषं शुद्धिविधीयते ॥ प्राजापत्यद्वयेनैव तीर्थाभिगमनेन च । वृथेकादशदानेन वर्णाः शुष्यित ते त्रयः ॥ श्राह्मणस्य प्रवक्ष्यामि वनं गत्वा चतुष्पथे । सशिखं वपनं कृत्वा प्राजापत्यद्वयं चरेत् ॥ गोद्वयं दक्षिणां दद्याच्छुद्धि पाराशरोऽत्रवीत् । सुच्यते तेन पापेन त्राह्मणत्वं च गच्छिति ॥' इति । सुच्यते तेन पापेन त्राह्मणत्वं च गच्छिति ॥' इति ।

भाग्यवसितो विष्रः प्रव्रज्याग्निजलादिभिः। जनाशकनिवृत्तस्तु गृहम्थत्वं चिकीर्षति ॥ चारयेषीणि कुच्छ्राणि त्रीणि चांद्रायणानि तु। जातकर्मादिभिः प्रोक्तैः पुनः संस्कारमहेति॥'

वैश्रं मरणमध्यवसाय त्यज्ञतां तु पराज्ञरःजलामिपतने चैव प्रव्रज्ञ्यानदाने तथा ।
अध्यवस्य निवृत्तानां प्रायश्चित्तं कथं भवेत् ॥
आह्मणानां प्रसादेन तीर्थानुसरणेन च ।
गवां च शतदानेन वर्णाः शुद्धपंति ते त्रयः ॥
वाह्मणस्य प्रवश्यामि गत्वाऽरण्यं चतुष्पथम् ।
सांशिखं वपनं कृत्वा त्रिसंध्यमवगाहनम् ॥
गायत्र्यष्टसहम्तं तु जपेचैव दिनेदिने ।
मुच्यते सर्वपापेभ्यो ब्राह्मणत्वं च गच्छिति ॥

१ प्रत्यावसित इति पिटत्वा प्रत्या गृहीतवताः कृतसङ्करण इति यावत् । ते च तेऽवसिताश्च प्रत्यावृता इति यावत् – इति वयाचरुयौ नन्दपण्डितः ।

२ वृद्धपराचारः -- पा.

भिक्षार्थी प्रतिशेद्प्रामं गृहानसम् वने वसन् । श्रीतभिक्षां समभीयाद्द्यार्थेन विशुध्यति ॥ इति । अनुगमनान्निष्टत्तौ त्वापस्तंबः—(अत्रिः ७११)

िचितिश्रष्टा तु या नारी मोहात्प्रचलिता ततः। प्राजापत्येन शुध्येत तस्माह्रै पापकर्मणः ॥ दिति। कात्मघातिप्रेतिकियायां तु वसिष्ठः-(२३।१४)

ं य आत्मघातिनः कुर्यात्स्नेहारप्रेतिकयां नरः। स तप्तंकुच्छ्रसद्दितं चरेबान्द्रायणत्रतम्।। ' चज्ञानाः—

> ' प्रायोऽनाशकशस्त्रामिवियोद्धन्धनृणोदकैः । काष्ट्राचैश्वास्मनो हन्तुनृपत्रस्यस्मीसृषैः ॥ श्रिक्षदेष्ट्रिश्ववाणडास्त्रविद्युताऽभिद्दतस्य च । सथा सङ्करजातस्य नाशौचोदकवह्नयः ॥ तत्स्पशे यदि वाऽऽक्रोशे दिनमेकमभोजनम् । अज्ञानाहद्दनादी तु कुच्छ्रः सान्तपनः स्मृतः ॥ वृद्धिपूर्व पुनस्तस्य कुच्छ्रो गोमृत्रयावकः ॥ समकुच्छ्रोऽपि वाऽशकौ मांसभिक्षाशनोऽपि वा॥ कृत्वा च वहनादीनि श्रायश्चित्तमकुर्वताम् ॥ तमकुच्छ्रद्रयाच्छुद्धिरक एक्षानुयायिनाम् ॥

कात्मघातिनिमित्तं प्रायश्चित्तमकुर्वतामाश्मघातिपुत्रादीनामिश्यर्थः। च्यक्तः- 'आत्मघातकस्पर्शनवहनदहने नप्तकृच्छ्ं चरेद्विशतिगावो दक्षिणा जाद्यणेषु' इति।

पराञारः- ( ५।१०-१३ )

<sup>4</sup> चांढाकेन श्ववाकेन गोभिनिवैदेतो यदि। आहितामिर्हतो विद्रो विषेणात्महतोऽपि वा ॥

२ तसकुच्छाभ्यां सहितमिति निश्वस तमकुच्छ्रययुतं चान्द्रायणमिति व्यास्यातं सम्युगटेन ।

<sup>3</sup> ततः सहगमनसङ्करोत्तरं सहगमनकर्मगः प्रचलिशा परदत्ताग्रिमयादिना, सा नारी चितित्रष्टेत्युच्यते । प्रा. मु.

लौकिकाग्निना स द्रम्थन्यो मंत्रसंस्कारवर्जितः। स्प्रष्टा बोढा च द्रम्था च सपिंडेषु च तस्य यः।। प्राजापत्यं चरेल्पश्चाद्विप्राणामनुशासनम्। द्रम्थाऽस्थीनि पुनर्गृह्य क्षीरे प्रक्षालयेद्वुधः। साग्निभश्च पुनद्दिः स्वमंत्रेण पृथक पृथक्।।

-एतश्च बुद्धिपूर्वक आत्महनने 'प्रायोनाशकशखाग्निविधोदकोद्वंधनः प्रपतनेश्चेच्छताम् ' इति गौतमोक्तेः (२।५।११)।

अधापमृत्यौ तु भविष्यत्पुराणे-

' चंडालगोत्राद्यणाग्निपशुदंष्ट्रिसरीसृषैः । प्रमादान्मरणे चांद्रं तप्तकुच्छ्रमथापि वा ॥'

स्मृत्यर्थसारे तु→'तप्तक्रच्छूद्वयं पंचपंचदशक्रच्छू।णि वा कृत्वा दाहादि कार्यम् ' इति ।

अंगिराः---

' अथ कश्चित्प्रमादेन म्रियेताग्न्युदकादिभिः । तस्याशौचं प्रकर्त्तन्यं कर्तन्या चोदकक्रिया॥ ' इति । अर्ध्वोच्छिष्टादिमरणे पराश्चरांगिरसौ-- ( प. १२।६२ )

' ऊर्ष्वोच्छिष्टे हाथोच्छिष्ट अंतरिक्षे मृतियदि । कुच्छूत्रयं प्रकुर्वीत आशौचिमरणेऽपि च ॥'

- २ वान्तादिकमूध्वीच्छिष्टम्, मृत्रादिकमघोच्छिष्टम् । मण्डादौ नरण-मन्तरिक्षमृतिः । मा.

१ किचिदातमवातदोयो नास्तीत्युक्तमादित्यपुराणे— असाध्यव्याधिना युक्तः स्वव्यापाराक्षमः पुमान् । प्रविशत्यनलं दीप्तं करोत्यनशनं तु वा ॥ अगाधतीय-राशिं वा भृगोः पतनमेव वा । गच्छेन्महापर्यं वापि तुवारगिरिमादरात् ॥ प्रयाग-वर्ष्वाखाप्रादेहत्यागं करोति वा । स्वयं देहविनाशं च प्राप्ते काले महामतिः । उक्तमानाप्र्यालोकानात्मवाती भवेतकचित् । एतेषामधिकारस्तु सर्वेषां सर्वजन्तुषु। नराणामय नारीणां सर्ववर्णेषु सर्वदा ॥' इति एतच कलिब्यतिरिक्युगविषयम् , 'भृग्वप्रिपतनेश्वेव वृद्धस्य मरणं तथा ' इति कलौ तित्रवेषात् । अनशनमतं सब-त्येव, निषेधामावात् । प्रा. मु.

तथां—

' उद्धीच्छिष्ट हाधोच्छिष्टोभयोच्छिष्ट तथैव च । अस्पृत्रयस्पर्शमरणे खट्टादौ मेरणे तथा ॥ श्वानकव्यादसंस्पर्शे कृमिकीटोज्ञवेऽपि च । एतहोषानुसारेण प्रायश्चित्तं समाचरेत् ॥ कृच्छ्रांक्षिपट्पश्चदशान् चान्द्रायणमथापि वा ।' इति ।

शक्त्या क्रेच्छ्रादिव्यवस्था।

भथ पर्य्युपितशवदाहे गालवः—
'दिवा वा यदि वा रात्रौ शवस्तिष्ठति कर्हिचित्। तत्पर्य्युषितमित्याहुईहने तस्य का गतिः?॥ पश्चगञ्येन संस्नाप्य प्राजापत्यत्रयं चरेत्।

द्विजस्य शृद्धप्रेतानुगमने विष्णुः—(५२।६२) ध्विजः शृद्धप्रेतानु-गमनं कृत्वा स्वन्तीमासाद्य तित्रमग्नस्त्रिरघमर्थणं कृत्वोत्तीर्थ्य गायत्र्यष्ट-सहस्रं जपेत्। दिति।

अथ सुरापाने--

' सुरा वै मलमञ्जानां पाप्मा च मलमुख्यते । तस्माद्राह्मणराजन्यो वैदयक्ष न सुरां पिवेत् ॥ '

१ मदनरत्ने स्मृत्यन्तरे । नि. सि.

२ मरणे इत्यस्य प्रस्थेकं सम्बन्धाद्ध्वीच्छिष्टावेरस्पृद्यसपृष्टस्यात्र मरणे कथ्यते।

३ वस्तुतस्त्भवों विश्वष्टादीनां बधोत्तरं गौरवस्य स्पष्टत्वात् , पृथगुपादान-स्वारस्याय त्रिपढादीनां प्रदर्शनमात्रत्वसम्युपेत्य सन्दंशन्यायेन नवद्वादशानामपि प्रहणेन ययासद्ख्ययोजनेव युक्ता। तत्व अन्वों विश्वष्टे कृष्ण्यत्रयम् , अधरोविश्वष्टे पद्भम् , उभयोविश्वष्टे नयसम्, अस्पुरयस्पर्शने द्वादशक्तम् , बद्धादौ प्रभदशक्तम्, अस्पुरयस्पर्शने द्वादशक्तम् , बद्धादौ प्रभदशक्तम् , अस्पुर्यस्पर्शने द्वादशक्तम् , बद्धादौ प्रभदशक्तम् , अस्पुर्यस्पर्शने देव अन्तरास्त्रम् ते तथा ॥ सद्भावौ विश्वश्रेभयोविश्वश्रे तथेव च । अस्प्रद्वयस्पर्शने देव अन्तरास्त्रम् तौ तथा ॥ सद्भावौ मरणे देव त्रीस्त्रीन् कृष्ण्यान् प्रकल्पयेत् । १ इति । त्रीस्त्रीनित्यस्य पूर्वनिमित्तका-दुस्रिनिमित्तके कृष्ण्यस्थिकं कृष्ण्यस्थिकं कृष्ण्यस्थिकं । अन्तरासमृतिखद्भामरणयो-द्वेकस्पर्वं क्षेयम् ।

इति मनूक्तेः (११।९३+सं. स्मृ. ११८) । —सुरा पैष्टयेव ।

'गौडी माध्वी च पैष्टी च विज्ञेया त्रिविधा सुरा। यथैवेका तथैवान्या न पातव्या द्विजोत्तमैः॥ ' इति तु तदुक्तिः (११।९४) समदोषतयेतरनिन्दार्था। स्रत एव भविष्यत्पुराणे—

' सुरा तु पैष्टी विज्ञेया न तंस्यास्त्वितरे समे ।' इति । पुलस्त्योऽपि–( १।१२–१३ )

'पानसं द्राक्षमाधूकं खाउर्जूरं ताळमेक्षवम्। मधूर्यं सैरमारिष्टं मैरेयं नारिकेरजम्॥ समानानि विजानीयान्मद्यान्येकाद्देव द्यः। द्वादशं दु सुरामद्यं सर्वेषामधमं स्मृतम्॥

इति द्वादशापि मद्यानि विप्रस्य निषद्धानि, 'नित्यं मद्यं त्राह्मणो वर्जयेन् हैं (गौ. १।२।२५) इति संमृतेः। सुरा तृ क्षत्रियविशोरपि पूर्वोक्तमनूक्तेः।

तत्र सुरापाने प्रायश्चित्तमाह याज्ञवल्क्यः—( ३।२५४ )

' बालवासा जटी वाऽपि ब्रह्महत्याव्रतं चरेत्। ' इति।

तम द्वादशाब्दम्।

प्रायश्चित्तान्तरमाह स एव- (३।२५४)

' पिण्याकं वा कणान् वाऽपि सक्षयेतु समां निश्च।' —समामन्दम्।

'कणान्वा भक्षयेद्दं विण्याकं वा सक्रिजिशि।' इति मनुक्तेः (११।९२)।

१ तदेतनमध्यानप्रायितं नाद्यणस्यैव, न तु संत्रियवैश्ययोः नाद्यणं प्रत्येव मध्यानस्य निषिद्धत्वादित्यादुः। वस्तुतस्तु— 'न्युभूमेषो मध् च कली वर्ज्य दिजातिभिः।' इति माधवोदाइतनद्वापुराणवचनेन कली सर्वानप्रति तत्रिषेधो-अस्त्येवेत्यवधेयम्। प्रा.—कौ.

व्यवहारार्थमेव तत्र तु परलोकायेति चापरार्के । के चित्तु ' भक्षयेषिः समाः ' इति पेठुः; मानवं तु ज्ञनान्तरमेवेत्यादुः, परे 'समा निशि ' इति बहुवचनान्तं पेठुः; तत्र कंषिकालन्यायेनाऽच्ड्त्रयं भवति । मानवीये एकवचनं तु जात्यभिषायेणेत्यादुः । इदं तु छर्दने सित ज्ञेयम् ।

' प्रदेव ब्रवं कुर्यान्मचप्रह्यहेंने कृते। पश्चगव्यं तु तस्योक्तं पवित्रं कायशोधनम्॥' इति व्यासोक्तेः।

गौडीमाध्व्योः सकृत्वानेऽप्येतदेवेति विज्ञानेश्वरः।

यतु पञ्चमहापापिन उक्त्वा आपस्तम्बः-( १।२७।११)

' चतुर्थकालामितभोजिनः स्युरपोऽभ्युपेयुः सवनानुकरूपम् । स्थानामनाभ्यां विहरन्त एरे त्रिभिवीपैरपणपं नुदन्तः॥'इति ।

यश यम:---

' बृहरपतिसवेनेष्ट्व सुरायो ब्राह्मणः पुनः । समत्वं ब्राह्मणैगिच्छं दित्येषा वैदिकी श्रुतिः ।। भूमिप्रदानं यः कुर्यात्सुरां पीत्वा द्विजोत्तमः । पुनने च पिवेत्तां तु संस्कृतः स विशुद्धयति ॥ ' इति । सानि याज्ञवहकीयत्रैवार्षिकसमानविषयाणीति विक्रानेश्वरः । यत्तु अविषये—( ३।२५४ )

' अकामतः सुरां पीस्वा पैष्टी सत्कुलनन्दन !। कृच्छ्रातिकुच्छ्रौ कृत्वा वै पुनः संस्कारतः श्रुचिः ॥ कणान्या अक्षयेदब्दं पिण्याकं वा सकुन्निशि ॥ ' इति ।

त्रस्पुरामात्रापनेयरोगार्थपानविषयम् ।

तथा च तत्रैव---

'तथाऽस्मिन्नेव विषये वासिष्ठं परिकीर्त्तितम्। यदि रोगेभेषेषुष्टो नेतरस्य कदाचन ॥ कुच्छ्शात्र सुरश्रेष्ठ तप्तश्रेव उदाहृतः।

१ 'कपिश्रतेषु त्रित्वायाः पाक्षिकाक्षित्वमेष वा १ भावो बहुत्वसाम्यात् ; न, त्रित्वेनैव कृतत्वतः ॥ '

२ अक्तिराः। माः

यत्तु मनुः—( ११।१४६ )

' अज्ञानाद्वारुणीं पीत्वा संस्कारणैव शुध्यति । मतिपूर्वमनिर्देश्यं प्राणान्तिकमिति स्थितिः ॥ १ इति । तत्र वारुणीपदं पैष्टीपरम् , उत्तराद्धं प्राणान्तिकनिर्देशात् । पूर्वार्द्धं तु रोगिपरमेव । अत्र संस्कारमात्रमेव प्रायश्चित्तमिति केचित् । तत्रः

' अज्ञानाद्वारुणी पीत्वा संस्कारेणैव शुद्धवति । तप्तकुळ्ळान्वितेनेह केवलेन विशुद्धधति ॥ 'इति भविष्योक्तेः । —अज्ञानादौषधार्थम् ।

अत एव बृहस्पति:—( ४।६१ )

'गौडों माध्वी तथा पैष्टी पीत्वा विष्नः समाचरेत्। तप्तकुच्छ्रं पराकं च चान्द्रायणमनुक्रमात् ॥ १ इति । ज्ञानाद्ज्ञानत्रश्च पानसादिमचपानाभ्यासे क्रमाहयोर्जतयोग-वृत्तिमाह यम:-

> 'गोत्रवद्विहितः कल्पश्चान्द्रायणमथापि वा। अनभ्यासे तयोर्भूयस्ततः शुद्धिमवाप्नुयात्॥ १

तेनात्रापि एकपळोद्देशेन एकप्रयत्नोपक्रमाणामपि व्यवहाराणामेकस्मिन्
प्रयोगे सकृत्पानत्वम्, नाम्यासः । प्रयोगमेदे त्वम्यास एवेति सिद्धम् । इति भवदेषः । एतेन चाण्डाळायमभक्षणेऽपि सकृदभ्यासविचारो ज्यास्यातः ।

९ पैष्टिकं तालजं केरं माधूकं गुडसम्भवम् । कमाञ्चूनतरं पापं तद्धांधांध-तस्तथा ॥ ( त्रद्वा, उ. भा, এ६ ७ )

२ यग्रिय द्रवह्वयस्य कण्ठदेशाद्योनयनमात्रं पानम् ; तच एकस्मिनेव प्रयोगेऽनेकथैव भवति, तथापि न तयाविधोऽम्यासोऽपेक्षितः । यतः 'पिवति ' धात्वर्थस्याम्यासो सम्यासः । एकफलोद्देशेन प्रवृत्तक्याप्यानां वैकोपक्रमाणां व्यापारिनचयानामप्रवेकधात्वर्थत्वम् । यथा – एकफलोद्देशेनेकप्रयत्नोपक्रमाणां स्थाखीमार्जनादीनामोदनपरीक्षणपर्थन्तानां व्यापारिनचयानामेक 'पिच 'धात्वर्थ-त्वम् ; यथा वा प्रदारस्थलानां भिन्नत्वेऽपि एकफलोद्देश्यकैकप्रयत्नोपक्रमत्वेनैक-मेव 'इन्ति 'धात्वर्थस्यम् । अन्यथा पशुयागे प्रतिप्रहारं 'प्रवृतं रक्ष 'इत्येष-मादियन्त्रावृत्तिप्रसङ्गात् ।

कामतः सकृत्वाने पराशरः-(१२।७५)

'मद्यपश्च द्विजः कुर्यात्रदीं गत्वा समुद्रगाम् । चान्द्रायणे तक्षश्चीणं कुर्याद्वाद्यणभोजनम् । अनुद्रसिहतां गां च दद्याद्विप्रेषु दक्षिणाम् ॥ '

इदं च गवाधिक्यं शक्तं प्रति।

अज्ञानत: सकृत्पाने तु विष्णुवृहस्पती-( बृ. ४।२३ )

'पीत्वा प्रमादतो मद्यमतिकुच्छूं चरेहिजः। कारयेत्तस्य संस्कारं भक्त्या विष्रांश्च भोजयेत्॥ '

पानसादीन्ये**कादशमद्यान्युक्त्वा अपर्युषिततत्पाने प्रायश्चित्तमाह** पुलस्यः—(२।)

> ' द्राक्षेक्षटङ्कं खर्जूरं पानसादेश्व यो रसः। सद्यो जातस्तु तं पीत्वा ज्यहाज्छुध्येहिजोत्तमः॥ '

इरं सु त्रिरात्रं द्राक्षादिरसानां मादकत्व एव द्रष्टव्यम् । अन्यथा सद्योजातेश्वरसादावपि स्यात् ।

सुरासंस्पृष्टद्रव्यस्याज्ञानतो भक्षणे आह मनुः—(११।१५०)

' अज्ञानात्प्रादय विष्मूत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च ।

पुन:संस्कारमईन्ति श्रयो वर्णा द्विजातयः।) १ इति ।

पुनः संस्कारश्च पुनरुपनयनमिति निवन्धकृतः। तस्य विधिरुक्तः संस्कारमयुखे ( पृ.३९ )।

यत्तु सुमन्तुः— 'श्राद्याणस्य सुरापस्य षण्मासानुद्धृतसमुद्रोदकः स्नानम् । सावित्र्यष्टसहस्रं जुहुयात्प्रत्यहम् । त्रिरात्रमुपवासः । तप्त-कृत्रहेण पूर्तो भवति ' इति । तभैवार्षिकविषयम् ।

कामतः सकृत्सुरापाने याज्ञवल्क्यः-(३।२५३): 🕟 🔻

ं <sup>4</sup> सुरास्तुष्टृतगोर्भूत्रपयसामग्रिसभिभम् । ः ः ः ः ः ः ः

ः ः सुरापोऽस्थतमं पीत्वाः मरणाच्छुस्रियुच्छति ॥ ैइति ।।

यत्तु वसिष्ठः-(२०।२५) ' अभ्यासे तु सुराया अग्निवर्णी सुरां पिवेत् ' इति तदकामपरम् ।

१ गोम्त्रसाहचर्याद्गरुये एक वृतपयसी, वृतपयःसाहचर्याच अणमेक गोम्त्रम् ।—विशा

गौडीमाध्व्योर्मत्याऽभ्यासेऽमत्या वाऽत्यन्ताभ्यासे तु माधवीये व्यावः—

'मत्या मद्यममत्या वा पुनः पीत्वा द्विजोत्तमः। ततोऽग्निवेणां तां पीत्वा मृतः शुद्धघेत्स किल्बिषात् ॥ ' ध्याभक्ष्यभक्षणे विष्णुः—

' अभोज्यानामपेयानामभक्ष्याणां च भक्षणे। कुच्छूपादं विशुद्धधर्थं चरेयुः क्षिप्रशोधनम्॥ '

११ं त्वज्ञानात्सकृद्धक्ये । ज्ञानतस्तु संवर्त्तः—

' अभोज्यभोजनं कृत्वा त्रहाक्षत्रविशां गणः। गोमूत्रयावकाहारः सप्तरात्रेण शुध्यति॥ ' अभ्यासे तु बृहस्पतिः—

' अलेखानामपेयानामभक्ष्याणां च भक्षणे । रेतोमूत्रपुरीषाणां शुद्धेषे चान्द्रायणं चरेत् ॥ १ इति । शिष्टविगीतमात्रे तमाखुभंगादिद्रव्यविशेषे तु अपरार्के भरद्वाजः—

'शिष्टा नाभन्ति यत्किष्विद्वम्युळफलादिकम्। न तद्भोज्यं द्विजातीनां भुक्त्वा चोपवसेदहः॥ ' इति। अथ विशेषतः। तत्र जातितो दुष्टे पलाण्डादौ बज्ञानात्सकुद्धके बृहस्पतिः—

> ' ल्ह्युनं कवकं चैव पलाण्डुं गृष्ठानं तथा । चत्वार्य्यज्ञानतो अग्ध्वा तप्तकुच्छ्रं चरेहिजः ॥ ' इति ।

श्वत्त्रायश्चित्तमार्द्रवासोवता कार्यम्, 'सुराप आर्द्रवासाथ अभिवर्णो सुरां पिवत 'इति पैठीनसिवचनात्। तथा छोइपात्रेणापि, 'सुरापोऽप्रिवर्णामायसेन पात्रेण ताम्रेण वा पिवेत् 'इति प्रचेतःस्मृतेः। —प्रा. सु.

२ तच 'तमाख़ ' इति प्रसिद्धभिति भट्टोजिद्धिताः। 'गांजा' इति प्रसिद्धमेनेत्यस्माकं भाति। विशेषः श्राद्धमयुक्ते (पृ. ६४) दष्टन्यः।

ज्ञानतस्तु याझवल्क्यः−( १।१७६ )

'पलाण्डुं विद्वराहं च छत्राकं प्रामकुकुटम्। लशुनं गृजनं चैव जग्ध्वा चान्द्रायणं चरेत्॥'

गृञ्जनं लगुनतुल्यः कन्द् इति विज्ञानेश्वरः। यदीयं चूर्णे गायकाः कण्ठगुद्धेवे विटाश्च मदार्थमश्रन्ति, स पत्रविशेष इति माधवः।

' विषदिग्धेन शल्येन यो मृगः परिहन्यते।

स्रभक्ष्यं तस्य तन्मांसं तद्धि गृञ्जनमिष्यते ॥ '—इत्यपरार्कः । यज्जू—हेमाद्रिमाधनौ गाजराख्यं मूलमिति, तन्नः

हेमाद्रावेव-

'गृज्जनं चुंक्रिकां चुकं गाजरं पोतिका तथा।' इति ब्राह्म पृथक्तिरेंशान्।

शातातपः— ( ५।३ )

'लशुनं गृश्जनं जग्ध्या पलाण्डुं च नथा शुंनीम्। ' इत्युक्त्वा 'उपायनं पुनः कुर्यात्तप्तकृष्ट्यं चरेन्मुहुः। 'इति '

बान्द्रायणानुवृत्तौ विष्णुः-(५१।३-४) 'छशुनपछाण्डुगृश्जन विद्वराहप्रामकुकुटनरगोमांसभक्षणे सर्वेष्वेतेषु द्विजातीनां प्रायश्चित्तान्ते पुनः संस्कारं कुर्यात्।' इति।

यतु मतु:-( ५।१९-२० )

' छत्राकं विद्वाराहं च लशुनं मामकुकुटम्। पलाण्डुं गृजानं चैव मत्या जग्ध्वा पतेत्ररः॥ समत्येतानि षट् जग्ध्या कृष्क्षं सान्तपन चरेत्। यतिचान्द्रायणं बाऽपि शेषेषूपवसेदहः॥ ' इति।

१ पादमात्रमिदं दृश्यते त्राक्षे (१९२।१०६)' पलाण्डुस्ती क्षणकन्दश्च उल्ली च मुखदूषणः । '——रा. नि.

२ शुनादिसाहचर्याच्छुन्यत्र शाक्षियेषः, स च गोरक्षदुग्धेति प्रसिदः।
'गोरक्षदुग्धा गोरक्षी नामदुग्धा रसायणी। अपि स्याद्वहुपत्री च मृतस्मीवनी
शुनी॥'(१०।५८३) इति कल्पदुः। निर्णयसिन्धौ तु 'शुनः, शुनम्' इति
वा पाठः, अग्रे च 'उष्ट्रमानुषकेभाश्वरासभक्षीरभोजनात्।' स्त्यर्धम्। तत्र
'शुनम्' इति पाठे जञ्डवेत्यत्रान्वयः, 'शुने' इति पाठे क्षीरभोजनादित्यत्र।
—इति कृष्णभदः।

अत्र कामतोऽभ्यासे पतनम्। अज्ञानत औषधार्थे सक्र इक्षणे सानतपनम्। औषधार्थमेव ज्ञानतः सकृद्ज्ञानतोऽभ्यासे च चान्द्रम्। पढाण्ड्वाचेकनाइयरोगे तु नैव दोषः।

तथा च पलाण्ड्वाद्यनुकृतौ सुमन्तुः— 'एतान्येवातुरस्य भिपविकया--यामप्रतिषिद्धानि ' इति ।

चतुर्विशतिमते--

' ल्युनं गृखनं चैव तृणराजपलं तथा।

उहीं चैव द्विजो अक्ता चरेषान्द्रायणव्रतम्।। १ इति।

तृणराजस्तालः । उही पलाण्डुः । पराशरः−( ११।१०−११ )

> 'पीयूषं श्वेतलशुनं वृन्ताकं फलगृजनम्। पलाण्डुं वृक्षनिर्यासं देवस्वं कवकानि च॥ डष्ट्रीक्षीरमविक्षीरमज्ञानाजुजते द्विजः। स त्रिरात्रोपवासेन पञ्चगब्येन शुद्धवति॥ '

सुमन्तु:-' लगुनपलाण्डुगृ**खनभक्षणे सावित्र्यष्टसहस्रेण मू**र्द्धि सम्पातात्रयेत् <sup>१</sup> इति ।

एतन्मुखप्रवेशेमात्रपरम् । मिनाक्षरायां स्मृति:- (१।१७५)

' नालिकाशणखत्राककुषुम्भालावुविड्भवान् । कुम्भीकम्बुकबृन्ताककोविदारांश्च वर्जयेत् ॥

१ यद्यपि अन्नादीनां ऋण्ठाद्धोनयनमेव भक्षणम्, न तु निष्टीवनाय शुण्ट्यादः ऋषोलधारणम्, तथाविधे प्रयोगाभाषात्। तथापि पापविषये तथा-विधानुबन्धेऽपि प्रायश्वितम्, त्रहावधे तथा दर्शनात्।...

तत्थः 'विप्रदण्डोशमे कृच्छ्रस्त्वतिकृच्छ्रो निपातने ।' या. ३।२९२) इति दण्डोशमे दण्डनिपातप्रायधितार्द्धवत् मक्षणोशमे कण्टादधोनयनसम्भावनारहितेऽर्दे प्रायधितं हेयम् । —तश्वम् ।

२ उशनाः (---मा, ।

३ नालिका दीर्घनालाग्रगतास्यपह्ना। कुम्भी श्रीपणिका। कम्भुकं वृत्तालानु।—मा.। कोविदारो युगपत्रकदृक्षः, तस्य फर्लं या पुष्पं या कोविदारम्, तत् कोमलावस्यं शाकत्वेन प्राप्तं प्रतिविद्ययते।— स्मृ. चं. तथा कालप्ररूढानि पुष्पाणि च फलानि च। विकारवष यत्किष्णिरप्रयत्नेन विवर्ज्ञयेत्।। 'इति। तथा ' वटप्रशाश्वश्यद्धित्थनीपकद्म्बमातुर्लिगफलानि वर्ज्ञयेत् '। (हा. स्मृ. १३।२१)।

यमः—

- 'तण्डुलीयककुम्भीकन्नश्चनप्रभवांस्तथा। पतेषां भक्षणं कृत्वा प्राजापत्यव्रतं चरेन् ॥ १ इति कामतोऽभ्यासे तु वृहद्यमः-( य. ३।४९ )
  - 'नालिकां नालिकेरी च ऋष्मातकफछानि च। खट्टा बार्त्ताककुम्भीकब्रश्चनप्रभवांस्तथा ॥
  - 'भूतृणं शिमुकं चैव कुपुम्भं कवकानि च। एतेषां भक्षणं कृत्वा चरेषान्द्रायणं द्वितः॥

द्विजपदाच्छूद्रादेरनिषेधः । स्नापस्तम्बः – ( ६।९ )

भक्षयेखदि नीळीं तु प्रमादाद्वाद्वाणः कवित्। चान्द्रायणेन शुद्धिः स्यादापस्तम्बोऽन्नवीन्मुनिः॥ दित्। पट्त्रिशन्मते—

' शणपुष्पं शास्मलं च करनिर्भिष्यतं द्रिषे । बहिवेदिपुरोडाशं जम्ध्वा नाद्यादहर्निशम् ॥ '

१ नालिका नालिकेरी च शाकिविशेषो, खट्टाख्यश्च ।— मि. नारिकेलीं तदसभवं गुडिमिति केवित् –भो, कु.। 'पर्यक्कपालिका लट्टा खट्टाकी दिधिपुष्ट्यपि। ' (६।१४५) कल्पहुः। वार्ताकं क्षुद्रवार्ताकीसंहकं वृक्षतीफलम्।—स्भः चं.

२ भृतृणो भृस्तृणः । सुढागमश्नयो निर्देशरछान्दसः । यस्य नामेऽन्ते (?)
स्थानेषु परिमण्डलावयवा भवन्ति स भूस्तृणाख्यः शाकविशेषः स्मृ. च. ।
भूस्तृणं काश्मीरदेशे प्रसिद्धम्—नि. सि. । द्विविधस्यापि कुसुम्भस्य नवपन्नाणि
शाकत्वेनोपुबुच्यन्ते स्मृ. च. । विज्ञानेश्वरस्तु— 'खुखण्डं कवकानि च'इति
पिटत्वा कवकं राजसर्पपाख्यं शाकम्, खुखण्डं तिद्विशेषो गोवलीवर्दन्यायेन
निर्दिष्टः ' इति व्याचख्यौ ।

### क्षेत्रे-(२।३३।२१)

' अलावुं शिमुकं चैव जग्न्याऽप्येतद्ववतं चरेत्। औदुम्बरं च कामेन तप्तकृच्छ्रेण शुद्धयति ॥ ' इति ।

হাंख:- ( १७।२९<del>-</del>३० )

'माहिषं गन्यमाजं च मक्ष्यं क्षीरेषु निर्दिशेत्। अक्तवा परस्य च क्षीरं मासं कुर्याद्वतं बुधः।। सनिर्दशाहं गोक्षीरं माहिषं वाऽज्ञमेव च। गोश्च क्षीरं विवत्सायाः सन्धिन्याश्च तथा पयः॥ सन्धिन्यमेष्यभक्षाया भुक्तवा पक्षं क्षतं चरेत्॥ श्रीराणि यान्यभक्ष्याणि तद्विकाराज्ञाने बुधः। सप्तराज्ञवतं कुर्याचतेस्तत्परिकीर्तितम्॥' इति।

वनभ्यासे तु संवर्तः---

' अवत्सैकशकाकीणां क्षीरं प्राप्तय द्विजोत्तमः। अनिर्देशाया गोश्चैन त्रिरात्रं यावकं पिवेत् ॥ ' इति । अकामतोऽनभ्यासे 'शेषेपूपवसेदहः' (५।२०) इति मनूक्त उपवासः।

उष्ट्रवादिक्षीरे तु शानातपः-( १०,१५)

'उष्ट्रीक्षीरपाने मानुषीक्षीरपाने पुनरूपनयनं तप्रकृष्ट्रं च। मृतवत्सासन्बन्यनिर्देशाया गौः क्षीरप्राशने वृथामांसभक्षणे च प्राजापत्यम्। '

कपिलाक्षीरपाने विशेषमाहापस्तम्बः-

' क्षत्रियश्चैव वृत्तस्थो वैश्यः शृहोऽथ वा पुनः । यः पिबेत्कापिलं क्षीरं न तत्तोऽन्योऽस्रयपुण्यकृत् ॥ १ भविष्यपुराणे— ( १।१७।५१ )

'काषिलं यः पिवेच्छूद्रो नरंके स विपच्यते । हुनशेषं पिवेद्विप्रो विष्रः स्यादन्यथा पशुः ॥ ' अन्यथा हुतशेषापाने ।

श्रीयां वृषेण सन्धीयते, सा सन्धिना । या वैकां वेकामतिकस्य दुसते, या च वत्सान्तरेण सन्धीयते, सापि सन्धिनी ।-मि. २ 'देवकायथिनिर्मितम् । स पच्यते महाघोरे सुचिरं नरकाणेते ॥ 'इति द्वितीयपादादिपाठी मुखे ।

तत्र श्रूरस्य कपिलाक्षीरपाने च्यवनेन 'ब्रह्महा' इति ताब्रूप्यातिदेशः कृतस्तेन तस्य तत्र नवाव्यम् । इतस्योख्यान्द्रायणम् , अनादिष्टस्वात् । ब्रह्मपुराणे—

' धृंतात्फेनं घृतानमाण्डं पीयूषमय चार्त्रगोः। दिश्वित्रीरमथाज्यं च दुष्टायाश्चेव गोः पयः॥ स्वित्र्वित्रायाश्च तथा सन्धिन्याश्च तथैव च। सगुडं मरिचाक्तं च तथा पर्युषितं दिशे॥ जीणतक्रमपेयं तु नष्टस्वादं च फेनवत्। प्रमादाद्विश्विरेभिवेने पश्च त्रतं चरेत्॥' इति।

—बार्द्रगोः सद्यः प्रस्तायाः । दुष्टाया व्याष्यादिना । स्रथ मांसभक्षणे मनुः-( ९।४८ )

' साकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पाद्यते कचित् । न च प्राणिवधः स्वग्येस्तरमान्मांसं न मक्षयेत् ॥ ' तत्र विशेषानुक्तावकामतः सकृद्धक्षणे ' शेपेपूपवसेदहः ' (५।२०) इति मनुक्तम् ।

कामतस्तु 'अनुपाकृतमांसानि '( या. १।१७१) इत्याशुपक्रम्य- भत्स्यांश्च कामतो जग्ब्बा सोपवासस्त्र्यहं वसेत्। ' ( या. १।१७५) इति।

बकामाञ्यासे मनुः- (११।१५२)

'भुंक्त्वा मांसमभक्ष्यं च सप्तरात्रं यवान्पिवेत्।'इति। कामतोऽभ्यासे विष्णुः-(५१।२०)' अनर्षितं वृथामांसं भुक्त्वा मासं पयसा वर्तेत' इति।

नरमांसादिभक्षणे उशनाः-( ९।२५ )

'नरमांसं श्वमांसं च गोमांसं चाश्वमेब च। अक्तवा पश्वनखानां च महासान्तपनं चरेत्॥'

श्रृतादुद्वत्य तत्केनमात्रं न पेयम्, एवं मण्डं तद्धं च।

२ अन्त्वेखायनुश्तम् [ ५१।७ ) मूळे 'सप्तरात्रं' इति ।

25

#### स्मृत्यन्तरे--

' जग्ध्या मांसं नराणां च विद्वराहं खरं तथा। गवाश्वकुखरोष्ट्राणां सर्वे पाश्वनखं तथा॥ कञ्यादं कुक्कुटं प्राप्यं कुर्यात्संब्रसरं व्रतम्।' यमः-

'मांसमूत्रपुरीषाणि प्राज्य गोमांसमेव च। श्वगोमायुकपीनां च तप्तकृच्छ्रं विधीयते ॥ षपोष्य वा द्वादशाहं कूष्माण्डेर्जुहुयाद् घृतम्।' इति। अत्राद्यमकामतः, कामतोऽपरम्। खृह्यमः—

'शुष्कमांसाशने विश्वो त्रतं चान्द्रायणं चरेत्।' इति। षट्त्रिंशनमते—' अजाविमहिषमृगाणामाममांसभक्षणे केशनखरुधिर-प्राशने मतिपूर्वे त्रिरात्रमञ्चानादुपवासः ' इति।

कचिन्मांसभक्षणमनुजानाति याज्ञवल्क्यः-(१।१७९)

' प्राणात्यये तथा आहे प्रोक्षितं द्विजकाम्यया । देवान्पितृस्समभ्यच्ये खादन्मांसं न दोषभाक् ।.' इति ।

यतु मनुः-( ५।५६ )

'न मांसभक्षणे दोषो न मद्ये न च मैथुने। प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला।' इति।

तद्वज्ञातपरम्, न तु निषिद्धपरम्; निषिद्धानाचरणस्य पुण्या-जनकत्वादिति शूळपाणिः। तज्ञः सत्यिष पुरुषार्थे 'नातृतं बदेत्' (ते.सं.२।५।५) इति निषेधे दार्शपूर्णमाधिकेन तेन निषिद्धानाचरणस्येव ऋतूपकाराख्यपुण्यजनकत्वदर्शनात्। तत्त्वतस्तु— नाज्ञ निषिद्धानाचरणं पुण्यजनकम्, किन्तु प्रजापतित्रत इव मांसनिवृत्तिसङ्करपः; यथा 'एकाद्द्यां न भुजीत' इति निषेधसन्त्वेऽपि अत्विधिना भोजना-भावसङ्करपः फळाय विधीयते। एतेन—

ं गृहेऽपि निवसन्तियो सुनिमीसविवर्जनात् । '(१।१८१) इति याज्ञत्रस्कीयमपि व्याख्यातम् । पत्र फलं सांवत्सरि कर क्रूपस्य। 'वर्षे वर्षेऽधमेधेन यो यजेत शतं समाः। मांसानि च न सादेशस्तयोः पुण्यफलं समम्।'( ५।५३ ) इति मनुक्तेः।

योगीश्वर:-( १।१८० )

'वसेत्स नरके घोरे दिनानि पशुरोमभि:। सम्मितानि दुराचारो यो इन्त्यविधिना पश्नून्॥' इन्तृनाह मनु:-(५।५१)

' अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविकयी। संस्कर्ता चोपहर्ता च लादकश्चेति घातकाः॥ '

अत्र च देवान्पितृनिति सामान्यतोऽनुहातमध्यजादिमांसं विप्रेण न भक्ष्यम्।

तथा च मनुः-(११।९५)

'यक्षरक्षःपिशाचानं मद्यं मांसं सुरासवम् । तद्वाहाणेन नात्तव्यं देवानामश्रता हविः ॥ '

यतु मेभातिथिः— 'निषिद्धमांसपरमेतत् ' इत्याह्, तन्न, विशेषनिषेष-वैयध्यपितेः। न वायं दोषातिश्वार्थः। यस्य हि निषेधस्य निषिद्ध-विषयत्वमेव नियतं, तन्न निषिद्धविषयालाभादगत्या दोषविशेषः कल्प्यतेः यथा नन्दासु अभ्यङ्गनिषेधे सति पुनः षष्ट्रधां निषेधो दोषातिशयार्थः। कचित्तु मांसरसलोलुपा अपक्रमांसविषयत्वमस्याहुः। उपक्रमे 'यक्षरक्षः-पिशाचान्नं' इत्युक्तः। यक्षादीनां च क्रव्यास्वादपक्रमेव मांसमन्नम्। तथोप-संहारेऽपि ' देवानामअता हविः ' (म. ११।९५) इत्युक्तः। देवानां च हविः पक्षमेव भवति। अतः पक्षमेव विप्रेमेह्यं नापक्रमिति। तत्तुच्छंः न हि यक्षादयः पकं नाअन्ति, क्रव्यास्वं तु तेषां पक्राखाभेऽपक्रम-प्यभन्तीत्यभित्रायेण। देवानां हविश्वाममपि विहितं यथाऽप्रिहोत्रे— 'तण्डुलैर्जुहोति ' इति, चिन्नायां च—' दिधमधुद्यतं धाना उदकं तण्डुला-स्तरसंभूष्टप्राजापत्यम् ' इति। तथा ' पर्यप्रकृतानारण्यानुत्स्यज्ञिन्त ' इत्यन्न पद्मुक्त्पानामांसस्यैव देवतासम्बन्धं क्तः। तस्मादुपक्रमो

मांसमात्रनिन्दार्थ एव । उपसंहारोऽपि ब्राह्मणस्तुत्यर्थ एव । अत्र विशेष: श्रीपितृचरणकृते द्वैतनिर्णये द्रष्टव्यः ।

अथ ब्रह्मचारिणो मधुमांसभक्षणे प्रायश्चित्तम्।

देवलः—

' मृतान्नं मधुमांसं च यद्यशाति व्रती कचिन्। विरात्रोपोषितः सम्यक् रात्रिमेकां जले वसेन्॥ '

इदमज्ञानतः सकुद्रक्षणे ।

ज्ञाने संवर्तः-(२५)

' ब्रह्मचारी तु योऽश्रीयान्मधुमांसं कथञ्चन । प्राजापस्य च ऋत्वाऽसौ मौजीहोमेन शुद्धधति ॥ '

---मौ जीहोमः पुनरुपनयनम् ।

विसष्ठः—(२३।८-९) 'ब्रह्मचारी चेनमधुमांसमश्रीयाच्छिष्ट-भोजनीयं द्वाद्शरात्रं चरित्वा व्रतशेषं समापयेत्। श्राद्धसूतकः भोजनेषु चैवम् 'इति।

-शिष्टभोजनीयं शिष्टभोजनयोग्यम् । विहितमित्यर्थः । अभक्ष्यमां-

सादिभक्षणे प्रातिस्विकं तदपि कार्यम् ।

अपवादमाह स एव -(२३।१०) 'अकामापन्नं वाजसनेये न दुष्यति ' इति ।

-अकामापनं अकामं मक्षितम्।

तथा ब्रह्मचार्यधिकारे बौधायनः (२।१।३०-३३) 'स चेड्या-धीयीत कामं गुरोकच्छिष्टं भैपज्यार्थे सर्वे प्राभीयात्। येनेच्छेत्तेम चिकित्सेत्। स यदाऽगदः स्यात्तवादिश्यमुपिष्ठेत् 'हंसः शुचिषत् ' (तै. सं. १।८।१५) इति।

लघुहारीतः-( ४४ )

'आमिषस्य तु यो भाण्डे पकमश्राति सन्नतः। कुशमूछविपकेन ज्यहं क्षीरेण वर्त्तयेत्।।' इति।

१ मृतात्रं मधु मांसं च यस्तु भुक्षात त्राहाणः । स त्रीण्यहान्सुपवसेदेकाई चोदके वसेत् ॥ ( अ. पु. १।१८४।५९ )

# अय शरीरमलभक्षणप्रायश्चित्तम्।

तत्र मलानाह मनु:-(५।१३४)

' वसाशुक्रमसृङ्गजामुत्रविट्कर्णविण्नस्वाः । अरुष्माश्रुदृषिकास्वेदो द्वादरीते मला नृणाम् ॥ १

प्रायश्चित्तमाह योगीश्वरः-(३।२५५)

' अज्ञानात्तु सुरां षीत्वा रेतोविण्मूत्रमेष च । पुनःसंस्कारमईन्ति त्रयो वर्णा द्विजातयः ॥ १

—पुनःसंस्कारः पुनरापनयनम् । इदं च प्रातिस्विकैः शारीरमलभक्षण-प्रायश्चित्तः समुबीयन इति शूलपाणिः। स्वतन्त्रमेव प्रायश्चित्त-मित्यन्ये ।

**षज्ञा**नतः सङ्द्रक्षणे तु संवर्तः-( १८९ )

' विण्मूत्रभक्षणे विष्रः प्राजापत्यं समाचरेत्।' ज्ञानतः सङ्क्षक्षणे ब्रङ्किताः—

'प्राजापत्यं चरेद्वेंदयोऽतिकृच्छ्रं क्षत्रियश्चरेत्। कृच्छ्रातिकृच्छ्रौ कुर्तीत विप्रो विष्मूत्रभक्षणे ॥ ' इति।

यत्तु वसिष्ठः—(२०।२२-२३) 'मत्या मद्यपाने सुरायाश्चाकाने कृष्ट्रातिकृष्ट्रो घृतप्राद्यानं पुनः संस्कारश्च । मूत्रशकुष्ट्रकाभ्यवहारेपु वैवम् ' इति; तद्यि विप्रस्य ज्ञानतः सकुद्वक्षणे ।

बस्मिन्नेव विषये गौतमः—(३।५)२-३) बमत्यां मद्यपाने पयोधृतमुद्रकं वायुः प्रतित्रयहं तप्तानि स तप्तकृष्ट्रः, ततः संस्कारः मूत्रपुरीषरेतसां प्राद्यने चैवम् १ इति।

यतु बृहस्पतिः—

्रेतोमूत्रपुरीषाणां शुद्धेय चान्द्रायणं चरेत् १ इति;

तदनतिपूर्वभियासविषयम्।

केशादिभक्षणे वर्जिशन्मते — 'केशनखरुधिरप्राशने मतिपूर्व त्रिरात्रमञ्जानादुपवासः।'

यत्तु स्मृत्यन्सरम्—

'केशकीटनस्वं प्राइय मत्स्यकण्टकमेव च । हेमतमं घृवं पीत्वा तत्भ्रणादेव शुध्यति ॥ ' इति; तन्मुखमात्रप्रवेशविषयम् ।

### प्रचेता:--

' अने भोजनकाले तु मिसकाकेशवृषिते । अनन्तरं स्पृशेदापस्तवान्नं भरमना स्पृशेव ॥ १

# अय- क्रियादुप्टभक्षणे ।

नत्रोच्छिष्टभक्षणे मनुः—(११।१५९)

' विडालकाकालूच्छिष्टं जग्म्वा श्वनकुलस्य च । केशकीटावपन्नं च पिबेद्राद्वीं सुवर्षलाम् ॥ ' पानं त्वेकस्मिन्नेव दिने । एतबाकामतः सक्रद्रक्षणे । कामतस्तु विष्णुः—

'पक्षिश्वापद्ञग्धस्य रसस्यात्रस्य भूयसः । संस्काररहितस्यापि भोजने कृच्छ्रपादकम् ॥' अकामतोऽभ्यासे शातातपः – 'श्वकाकावलीढशूरोच्छेपणभोजने स्वतिकुच्छ्र ' इति ।

कामनोऽभ्यासे यावकं व्रतं प्रकृत्य शङ्कः—(१७।४६)

' ग्रुनामुच्छिष्टकं भुक्त्वा मासमेकं त्रती भवेत् । काकोच्छिष्टं गवाद्यातं भुक्त्वा पक्षं त्रती भवेत् ॥ '

वृद्धविष्णुः— (५१।५०-५३) 'ब्राह्मणः शूद्रोच्छिष्टाशने सप्तरात्रं पश्चगव्यं पिवेत् । वैद्योच्छिष्टाशने पश्चरात्रम् । शजन्योच्छिष्टाशने त्रिरात्रम् । शह्मणोच्छिष्टाशने त्वेद्धाहम् 'इति । अकामतो विप्रस्य विप्राशुच्छिष्टभोजने मिताक्षरायां शङ्कः— 'ब्राह्मणोच्छिष्टाशने महाच्याहितिभरभिमन्द्रयापः पिवेत् । क्षत्रियोच्छिष्टाशने ब्राह्मीरसविपदेन द्यहं क्षीरेण वर्तयेत् । वैद्योच्छिष्टाशने व्रिरात्रोपोषितो ब्राह्मी सुवैद्धां पिवेत् । शूद्रोच्छिष्टभोजने पड्रात्रमभोजनम् 'इति ।

अकामतोऽस्यासे तु यमः—(६।१-२)

' भुक्तवा सह ब्राह्मणेन प्राजापत्येन शुद्धपति । भूभुजा सह भुक्तवाऽभं तप्तकुच्छ्रेण शुष्यति ॥

१ ब्राह्मी सुवर्षेला सत्कवितमुद्दिमित्यर्थः। ब्रह्मसुवर्षेला चोका करपहुकोशे (१०१६०१) 'सक्षीरा पद्मिनीप्रस्था देवी ब्रह्मसुवर्षेला। सरितमात्रक्षपद्मा पत्रेद्यमुख्यम्मितै: ॥ ' इति ।

वैश्येन सह भुक्त्वाऽन्नमतिकृच्छ्रेण गुद्धयति। शूर्रेण सह भुक्त्वाऽन्नं चान्द्रायणमर्थाचरेत् ॥ ' इति।

इदं कामाभ्यासाविषयमिति विज्ञानेश्वरः। कामतोऽभ्यासे त्वेतदेव द्विगुणं कल्प्यम्। विज्ञानेश्वरमते त्वकामतोऽभ्यासेऽर्द्वम्।

अन्त्योच्छिष्टभोजने तु आपस्तम्बः-( ५।९ )

' अन्त्यानां भुक्तरोषं तु अक्षयित्वा द्विजातयः । चान्द्रं कृच्छ्रं तदर्द्धे च ब्रह्मक्षत्रविशां विधिः ॥ ' इति ।

---चान्द्रं चान्द्रायणम् । अङ्गिराः-(२७)

' चण्डालपतितादीनामुच्छिष्टात्रस्य भक्षणे । चान्द्रायणं चरेद्विपः क्षत्रः सान्तपनं चरेत् ॥ पड्रात्रं च त्रिरात्रं च वर्णयोरनुपूर्वशः।' इति । ' द्वित्रः शुद्धयेश्पराकेण जूदः कुच्छ्रेण शुध्यति ।'

इति तूत्तरार्छे पपाठ शूलपाणिः। सान्तपनं महत्। इदमञ्चानतः सकुद्रक्षणे। ज्ञानतस्तु द्वेगुण्यम्।

वीतोच्छिष्टवाने बृद्धशातातप:-

'पीतो चिछ्छं तु पानीयं पीस्वा तु ब्राह्मणः कचित्। त्रिरात्रं तु व्रतं कुर्याद्वामहस्तेन वा पुनः॥' इति। इदं चाकामतोऽभ्यासे। कामतव्य सक्त्याने। कामतोऽभ्यासे तु वृद्धशातातपः–(४८)

'पीतशेषं तु यत्कि विद्वोजने मुखनिः सृतम्। अभोज्यं तद्विजातीमां भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्र्॥'

भोजने सप्तरात्रमभोजनम् । भीणां च 'इति । इदं च कामतः, सक-

🤋 इदभेव मुदितस्मृतौ ।

२ पीतोच्छिष्टं मूर्मी निहिते पात्रे जायते, न इस्तबंस्थापने, पानीयं च पिबेशेन तत्पात्रं द्विजसत्तमः। अनुच्छिष्टं भवेत्तावद्यावद्भूमौ न निक्षिपेत् ॥ " इति वचनात् ।—प्रा. मु. द्वक्षणे च । अकामतः षड्रात्रम् , एतत्सहचारिज्जूद्रोच्छिष्टभोजने दर्शना-दिति केचित् । परेऽर्द्धमेवाहुः ।

सहभोजने तु बृहद्यमः-( ६।९ )

'माता वा भगिनी वाडिप भार्या वाडन्याश्च योषितः। न ताभिः सह भोक्तञ्यं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्।।' इति । यत्त्वक्तिराः–( ब्याप. ५।७ )

'ब्राह्मण्या सह योऽश्रीयादुच्छिष्टं वा कदाचन । तत्र दोषं न मन्यन्ते सर्व एव मनीषिणः ॥ ' इति । तदापद्विषयं विवाहविषयं वा ।

उच्छिष्टापवादमाहापस्तम्ब:-- ( १।४।११ ) ' वितुर्जेष्ठस्य च भ्रातु-रुच्छिष्टं भोज्यम् । '

बापिद शूद्रगृहभोजने तु पराशरः—(११।२०)

'आपत्काळे तु विप्रेण भुक्तं शूद्रगृहे यदि । मनस्तापेन शुद्धयेतु द्रुपदां वा शतं जपेत्।।' दीपोच्छिष्टभक्षणे पर्त्रिशन्मते—

' दीपोच्छिष्टं तु यत्तैलं रात्रौ रध्याहतं च यत्। अभ्यङ्गमैव यच्छिष्टं भुक्त्वा नक्तेन शुध्यति॥' तैल्प्रहणाद्वते न दोषः।

खय श्राद्धभोजने शङ्कः-( छ. शं. ३३-३४ )

' चान्द्रायणं नेवआहे पराको मासिके मतः। पश्चत्रयेऽतिकुच्छ्रं स्यात्यण्मासे कुच्छ्रमेव च ॥

१ कदाचनिति वचनात्— मा.। तथा च हमाद्रौ गालवः—'एकयानसमारोह-मेकपात्रे च भोजनम् । विवाहे पथि यात्रायां कृत्वा विप्रो न दोषभाक् ॥ 'इति ।

२ 'द्रुपदादिवेत्' (तै. वा. २।६।६ ) 'द्रुपदादिव ' ( शु. य. २०।२० ) इतीयं द्रुपदा ।

३ पृथ्वीचन्द्रोदयेऽक्तिराः—'प्रथमेऽकि तृतीये च पश्चमे धरामे तथा। नवमैकादशे चैव तत्रवश्राद्यमुख्यते॥ शिवस्वामी — 'नवश्राद्यानि पश्चाहुराध-कायनशास्त्रिनः। भाषस्त्रम्याः पिकत्याहुर्विभाषा त्यितरेषु द्वि॥ शिनः सि.

**जा**च्दिके कुच्छ्रपादः स्यादेकाहः पुनराब्दिके । अत अर्थ्व न दोषः स्याच्छङ्कस्य वचनं यथा ॥ १ इति । मासिके आदो। द्वितीयादिषु तु प्रायश्चित्ततारतम्यं कल्प्यम्। षण्मासिकशब्देन **ऊनषाण्मासिकमपि गृह्यते । ध्वमाव्दिकपदेन** ऊनाव्दिकमपि। न दोषः पूर्ववदिति शेषः। तृतीयाद्याव्दिकेऽपि 'त्रिरात्रं वाऽन्यमासेषु प्रत्यव्दं चेद्दः स्मृतम् १ इति षद्त्रिंशन्मते प्रायश्चित्तोक्तेः ।

यत्तु भरद्वाज:-

' भुक्तं चेत्पावर्णश्राद्धे प्राणायामान्यडाचरेत्। उपवासिस्त्रमासादि वत्सरान्तं प्रकीर्तितम्॥ प्राणायामत्रयं वृद्धावहोरात्रं सपिण्डने । असरूपे स्मृतं नक्तं व्रतपारणके तथा ॥ द्विगुणं क्षत्रियस्यैतिषगुणं वैदयभोजने । साक्षाचतुर्गुणं होतत्स्मृतं शुद्रस्य भोजने ॥ १ इति ।

तत्र त्रिमासादीत्यापद्विषयम्। यत्तु हारीत:-(५।३५)

' चान्द्रायणं नवभाद्धे प्राजापत्यं तु मिश्नके । एकाहरुतु पुराणेषु प्रायश्चित्तं विश्रीयते ॥ ' इति ।

तच्छङ्कवाक्यसमानविषयम्। मिश्रकं संबत्सरान्तर्गतश्राद्धमित्य-परार्के । एकादशाहिकमित्यन्ये । 'चान्द्रायणं नवश्राद्धे ' इत्येतदाद्य-नवश्राद्धविषयम् । ' प्राजापत्यं तु मिश्रके ' इत्याद्यमासिकविषयम् ।

द्वितीयनवश्राद्धादिषु पट्त्रिंशन्मतोक्तम्— ( य. स्मृ. २।२६-२७ )

' प्राजापत्यं नवश्राद्धे पादोनं चाद्यमासिके । त्रैपिक्षके तदर्द स्याद्वी पादी मासिके तथा ॥ पादोनं कुच्छ्रमुद्दिष्टं षण्मासे च तथाव्दिके । त्रिरात्रं चान्त्यमासेषु प्रत्यब्दं तदहः स्मृतम् ॥ १ इति । अत्रियादिआद्धभोजने तु तत्रैब-- ( य. स्प्र. २।३१-३४ )

'बान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिके स्मृतः। त्रैपक्षिके सान्तपनं कृच्छूं मासद्वये स्पृतम् ।। क्षत्रियस्य नवश्राद्धे व्रतमेतदुदाहृतम् । वैश्यस्याद्धिकं प्रोक्तं क्षत्रियात्तु मनीिषणः ॥ शृद्धस्य तु नवश्राद्धे वरेषान्द्रायणद्वयम् । सार्द्धचान्द्रायणं मासि त्रिपक्षे त्वैन्दवं स्मृतम् ॥ मासद्वये पराकः स्याद्ध्वं सान्तपनं स्मृतम् ॥ १ इति ।

# यत्तु हारीतः—

' त्र्यहमेकादशाहै तु भुक्त्वा सञ्चयने तथा। चपोष्य विधिज्जकत्वा कूष्माण्डेर्जुहुयाद् घृतम्॥ ' यद्दि विष्णुः— ( ५१।५० )

'प्राजापत्यं नवंश्राद्धे पादोनं त्वाद्यमासिके। त्रैपक्षिके तदर्छे तु पश्चगव्यं द्विमासिके॥ ' इति। तदुभयमापद्विषयम्।

#### भारद्वाज:—

'अपाक्कियान्यदुहिरय आद्धमेकादशेऽहिन । श्राह्मणस्तत्र भुक्त्वाऽमं शिशुचान्द्रायणं चरेत् ॥ आमआद्धे तथा भुक्त्वा तप्तकुच्छ्रेण शुद्धयति । सक्किति तथा भुक्त्वा त्रिरात्रं क्षपणं भवेत् ॥ ' इति । आमथाद्ध इति नवश्राद्धविषयम् । यत्तु तत्रैव विष्णुः- (५१।४९) 'आमथाद्धाद्याने त्रिरात्रम् ' इति; तदापद्विषयम् ।

यत्तु शङ्कः⊸ ( १७।४३ )

'आमश्राद्धाशने विद्वानमासमेकं श्रेतं चरेत्। इति, सद्भ्यासविषयम्। सङ्कृत्पित इति पाण्मासिकादिविषयम्। मनुः— (११।१५७)

' मासिकान्नं तु योऽभीयादसमावित्तको द्विजः । स त्रीण्यहान्युपवसेदेकाहमुदके वसेत् ॥ १ इति ।

१ त्रिरात्रेणैय शुद्धति-इति चतुर्थपादः मु. स्मृतौ ।

यसु संवर्तः-( २३, २५ )

' मृतकामं नवश्राद्धं मासिकामं **तथैव च ।** मद्भाचारी तु योऽश्रीयान्मधुमांसं कथव्यन ॥ प्राजापत्यं तु कृत्वाऽसौ मौजीहोमेन शुद्धपति।' रति।

तद्वुद्धिपूर्वविषयम् । अनुक्तप्रायश्चित्ते तु सर्वत्र रशनाः- (३।७)

'दशकृत्वः पिबेदापो गायच्या श्राद्धभुग्द्रिजः। ततः सम्ध्यामुपासीत शुद्धपेतु तदनन्तरम्॥ 'इति। आमश्राद्धे तु सर्वत्रार्द्धम्। तथा च षट्त्रिंशन्मते—

'आमश्राद्धे भवेदर्द्ध प्राजापत्थादि सर्वदा ।' इति । स्मथ संस्कारात्रभोजने प्राथित्रक्तिविवेकेंऽक्तिराः—

' जन्मप्रभृतिसंस्कारे बालस्यानस्य भोजने । असपिण्डेने भोक्तव्यं इमशानान्ते विशेषतः ॥ ' व्यासः– ( २।२३–२४ +ल. सं. ६३+ आप. ९।२२ )

' निवृत्ते व्रतहोमे तु प्राङ्गामकरणात्तया । चरेत्सान्तपनं भुक्त्वा जातकर्मणि चैव हि ॥ खतोऽन्येषु तु भुक्त्वाऽत्रं संस्कारेषु द्विजोत्तमः। नियोगादुपवासेन शुद्धधते निन्धभोजने ॥ '

भौम्य:-

' श्रंद्वौदने च सोमे च सीमन्तोन्नयने सथा। जातश्राद्धे नवश्राद्धे द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्॥ ' आपस्तम्बः—(९।२२)

'याजकाशं नवधाद्धं सङ्घदे चैव भोजनम्। स्त्रीणां प्रथमगर्भे च द्विजश्चान्द्रायणं चरेत्।।' इति। स्त्रीणां सङ्घहो विवाहः।

१ अत्र ब्रह्मीदनाख्यं कर्माधानाक्षभूतं सोमसाइचर्यात् । इति विक्रानेधरः । सन्ये तु उपनयनाक्षभूतोऽनुपवचनीयो ब्रह्मोदेन इति स्याचक्षते । सोमे दीक्षो-त्तरममिषोमीयवपायागात् प्रवैमित्यर्थः । भो, कुः

अथ हस्तदत्तादिभक्षणे प्रायिश्वत्तमाह यमः—
'माक्षिकं फाणितं शाकं गोरसं छवणं घृतम्।
हस्तदत्तानि भुक्त्वा तु भोक्ता सान्तपनं चरेत्।।'
एतत्कामतः। सान्तपनं दिनत्रयसाध्यम्।
अकामतस्त्वाह पराशरः—

'माक्षिकं फाणितं शाकं गोरसं स्वणं घृतम्। इस्तद्त्तानि भुक्त्वा तु दिनमेकमभोजनम्।।' इति। —फाणितं इक्षुरसविकारविशेषः।

पर्यायदत्तानभोजने वृद्धयाज्ञवस्कय:-

'त्राह्मणात्रं दद्च्छूद्रः शूद्रात्रं त्राक्षणो ददन्। द्वयमेवदभोज्यं स्याद्भक्त्वा तूपवसेदहः॥१इति। शृदहस्तभोजनादौ तु ऋतुः-(सं. स्पृ. २९)

'शुद्रहस्तेन यो भुक्के पानीयं वा पिवेत्कचित्। अहोरात्रोपितो भूत्वा पश्चगव्येन शुद्धयित।'

एवं याझबस्क्योक्तेपु— (१।१६८)

ंगोबातं शकुनोच्छिष्टं पदा स्पृष्टं च कामतः। व इत्यादिष्वपि कल्प्यं प्रायश्चित्तम्। मनुः——

' घृतहीनं तु यो भुङ्के नरस्त्वाहुतिपञ्चकम् । पश्चाद घृतेन यो भुंक्ते भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ' वृथापाकान्नभक्षणे तु ज्ञानासपः—

'यत्र नाभन्ति देवाश्च पितरश्च यथाविधि । तृथापाकः स विज्ञयस्तस्य नाद्यात्कथश्वन ॥

१ 'हस्तदत्तभोजने... त्रिरात्रमभोजनम् 'इति हारीतोक्तः। भो. कु.

२ 'डभावेतावभोज्याष्ट्री भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत् '। इति शातातपस्मृती (६४) अत्रिस्मृतौ (९।१०) चोत्तरार्धम् ।

३ अत्रिसंहितायां तु—(८१९) 'योऽग्रहीत्वा विवाहाप्रिं ग्रहस्य इति अन्यते । अत्र तस्य न भोक्तव्य ग्रथायाको हि स स्मृतः '॥ इति व्यापाकं व्ययित्वा 'ग्रथापाकस्य ' (८१९०) इत्याणुक्तम् । ११

वृथापाकस्य भुजानः प्रायक्षित्तं चरेहिजः । प्राणायामं जिरभ्यस्य घृतं प्रादय विशुध्यति ॥ ' स्टिस्तितोऽपि–

'येस्य चाग्नौ न क्रियते यस्य चार्म न दीयते । न तद्भोज्यं द्विजातीनां भुक्त्वा तूपवसेदहः ॥'

#### तथा---

' वृंथाकृतरसंयावपायसापूपशृष्कुली: । ब्लाहिताग्निर्द्धिओ अक्त्वा प्राजापत्यं चरेदिति ॥ ' ब्रनाहिताग्नेस्तूपवासः । पगश्चरः—( ११।८ )

' एकपङ्करुपविष्टानां वित्राणां सहभोजने। यहोकोऽपि त्यजेत्पात्रं शेषमश्रं न भोजयेत्॥ मोहाद्धजीत यस्तत्र पंक्तावुच्छिष्टभोजनः। प्रायश्चित्तं चरेद्विपः कृच्छुसान्तपनं तथा॥ '

#### एनच कामतः।

यत्तु माधनीये समृत्यन्तरम्— ( अं. स्मृ. ५।१ )

' यस्तु भुङ्के द्विजः पङ्क्ष्यामुछिष्टायां कदाचन । बहोरात्रोपितो भूत्वा पश्चगव्येन शुद्धयति ॥ १ इति।

#### तद्कामतः।

## निन्दितपङ्किभोजनेऽङ्गिराः--

' यस्तु पङ्किपु भुञ्जीत कुत्सितानां विशेषतः । अहोरात्रोषितः स्नातः पञ्चगव्येन शुद्धपति ॥ '

१ यस्य अन्नस्य-अमी न कियते, न हूयते । यस्य च 'अनामं च समुकृत्य इन्तकारोपकल्पितम् । निर्वापभूतं भूपाल । ओत्रियायोपकल्पयेन् ॥ ' (वि. पु. १।११।६२) इति विहितममं न दीयते । 'अमं मासचतुष्टयम् ।' इति मार्कण्डेय-पुराणे (२९।५३)।

२ वृथा देवतायुद्देशमन्तरेण साधिताः।... कृसरं तिलमुद्गसिद्ध ओदनः। संयानः क्षीरगुद्धपृतादिकृत उत्करिकारूयः पाकविशेषः। पायसं पयसा शृतमभम्। अपूरोऽस्नेद्दपक्रगोध्मविकारः। शब्कुली श्रेहपको गोध्मविकारः।—मि. क्षत्रियादिपङ्किषु विष्णुः-'ब्राह्मणः क्षत्रियपङ्कावुपविश्यःसंस्पृशन्यद्। भुङ्के तदा नक्तमाचरेद्वैश्यपङ्कचामकगत्रं शृद्रपङ्कचां व्यहमाचरेत् 'इति । इति क्रियादुष्टाशनप्रायश्चित्तम् ॥

## अथ(भोज्यान्ना: ।

व्यास:- ( ४।६५-६६ )

'गृध्रो द्वादश जन्मानि दश जनमानि शूकरः। श्वा चैव सप्तजनमानीत्येवं मनुरुवाच ह।। शूद्रान्नेनोदरस्थेन यः कश्चिन्ध्रियते द्विजः। स भवेच्छूकरो प्रान्यस्तस्य वा जायते कुछे॥ '

**आपस्तम्बः— (८।८)**ः

' आहिताग्निस्तु यो विषः भूद्रान्नेन प्रवर्तते । पश्च तस्य विनदयन्ति आस्मा त्रद्धा त्रयोऽप्तयः ॥ ' किश्विदपददति हारीतः—

'कन्दुपकं स्नेहपकं पायसं दिशक्षकः। यतान्यशूद्रात्रभुजो भोज्यानि मनुरत्रवीत्॥ '

कन्दुर्भाष्ट्रम् । 'क्वीबेऽम्बरीवं भाष्ट्रोना कन्दुर्ना स्वेदनी स्त्रियाम् । ' इति कोशात् ( अम. २।९।३० ) ।

याज्ञवल्क्यः--- (१।१६६)

' शूत्रेषु दासगोपालकुछिमश्रार्दसीरिणः । भोज्यात्रा नापितश्चैव यक्षात्मानं निवेदयेत् ॥ '

भाष्ट्रशाला... अपूरादिपचनार्थ परिमण्डलाकृत्या कृतमयोमयं पात्रम् ।
 स्युः चं. । विष्णुरहस्ये—(३५।९६) 'विनोदकेन यत्पकं यत्पकं तैलः सर्पिषा। तदन्नं फलवद्राह्यं नात्र कार्या विचारणा ॥

२ दासादीनां लक्षणमाद पराशर:- ( ११।२२-२४ ) 'शूदकन्यासमुत्पको नागणेन तु संस्कृतः । असंस्काराद्भवेदासः संस्कारादेव नापितः ॥ क्षत्रियाच्चृद-कन्यायां समुत्पन्रस्तु यः सुतः । स गोपाल इति ख्यातो भोज्यो विश्वेनं संशयः॥ वैश्यकन्यासमुद्भूतो नागणेन तु संस्कृतः । स द्यादिक इति क्षेत्रो भोज्यो त्रिनं संशयः॥ १ इति । यद्यपि कमपासस्य कुलिनन्त्रस्य लक्षणं नोक्षम्,---

पतेषां चात्रं सम्प्रोक्ष्य प्राह्मम् ।

' सम्प्रोक्षयित्वा गृह्वीयाच्छूद्राञ्चं गृहमागतम् । '

इति विष्णुपुराणान् ।

**अापस्तम्ब:**– ( ८।१७ )

' माममन्नं मधु घृतं धानाः क्षीरं तथैव च । गुडमांसरसा प्राह्या निवृत्तेनापि शूद्रसः ॥ \*

सुमन्तु:-

ंगोरसञ्जेव सक्तुं च तैलं पिण्याकमेव च । अपूपान् भक्षयेच्छूद्राद्यबान्यस्पयसा कृतम् ॥

पराश्चर:- ( ११।१३ )

' घृतं तैस्रं तथा क्षीरं गुडं तैस्रेन पाचितम् । गत्वा नदीतटे विप्रो भुजीयाच्छूद्रभोजनम् ॥ ' चतुर्विशतिमते—

' आरनालं तथा भीरं काश्विकं द्विसक्ताः। स्नेहपकं तथा चान्नं शूद्रस्यापि न दुष्यति॥' लिखितः–

' भुक्त्वा वार्ह्यविकस्यात्रमन्नतस्यासुतस्य च । जूद्रस्य च तथा भुक्त्वा त्रिरात्रं स्यावभोजनम् ॥ १

इदमकामतः।

न्तथापि सन्द्रसामध्यांत् प्रक्रमबस्राद्वा तक्रसणस्क्रोतम् ॥ सन्द्रसामध्येतस्तावत् कुलस्य मित्रं कुलमित्रमिति स्युत्पत्था पितृपितामद्दादिकमादायातः स्राप्तः श्रदः कुलमित्रमित्यमिधीयते । प्रक्रमानुसारेण तु वैदयः श्रदकन्यामृद्धा तस्यां यं पुत्रः मृत्पादयति, स कुलमित्रमिति ॥ यस्तु वाकानःकायकर्ममिस्तवादमित्यात्मानं निवेदयति, स आत्मनिवेदकः । यद्वा—मार्दिकसाद्वयांत् क्षत्रियायां त्राप्रणेनोक त्पादितः कमतः संस्कृत आत्मनि वेदकोऽस्तु । अस्मिन्पसे ययप्यश्रवाद्यक्तिः । त्यापि नीवजातित्वसामान्येनाभोज्यत्वसञ्चायां तद्यनोदनावेदमिन् धीयते— इत्यदीयः— मा. । अत्र चकारात् कुम्मकारः । —मि. । इतं च कर्नी वर्ज्यम् , वर्ष्यदोयः— मा. । अत्र चकारात् कुम्मकारः । —मि. । इतं च कर्नी वर्ज्यम् , वर्ष्यदेषः— मा. । अत्र चकारात् कुम्मकारः । —मि. । इतं च कर्नी वर्ज्यम् , वर्ष्यदेषः तत्प्रकृतिमार्थसीरिणाम् । भोज्यान्तता—' इति माचवी-यादौ आदित्यपुराणे तत्प्रकरणे पाठात् ।

१ तक्कमित्वत्रिसंहिता-(८-५) पाठः। 'तदेतत्सर्वमापद्विषयम् '। स्मृ. चंः।

कामतस्तु शूद्रादीनुकत्वा सुमन्तुः-

'भुखानोऽन्यतमस्यात्रममत्या क्षपणं ज्यहम् । मत्या भुक्त्वा चरेत्कुच्छ्रं रेतोविण्मूत्रमेव च ॥ ' इति । जावृत्तावधिकं कल्प्यम् ।

याञ्चवत्क्यः-

'यतिश्च ब्रह्मचारी च पकान्नस्वामिनावुभौ। तयोरत्रं न भोक्तव्यं भुक्त्वा चान्द्रायणं चरेत्॥' अथ रजकाद्यने आपस्तम्बः–(९।३२)

'रजकव्याधरौद्धधवेणुचर्मापजीविनाम्। यो भुद्धे ब्राह्मणऋकां शुद्धिश्चान्द्रायणेन तु॥ '

पसत्कामतः। अकामतोऽर्द्धम्।

यत्तु रजकादीनभिधायाह यमः-( ३४ )

' भुक्त्वा चैषां स्त्रियो गत्वा पीत्वापः प्रतिगृद्य च । कृच्ळ्राव्हमाचरेज्ज्ञानादज्ञानादैन्दवद्वयम् ॥ ' इति ।

एतद्भ्यासे ।

यत्तु संवर्तः-

' अस्त्यजान्नं यदा भुङ्के जूदो मोहात्कथञ्चन । एकरात्रोषितो भूत्वा दानं दत्वा विशुध्यति ॥ ' इति; तदापदि ।

१ व्याधः— 'नापिताद्रोपकन्यायां सर्वस्वी तस्य योपिति । क्षत्राह्वभ्व व्याध्य वलनान्मृगहिंसकः ॥ ' ( त्र. व. १।१०।११३ )। शैल्षः— 'रथकारस्य दुहिता सायोगवसमागता । मृते यं तनयं सोऽपि सृत्रधार इतीरितः ॥ जायाजीवध्य शैल्यो नाटवशास्त्रविशारदः । ' ( श्र. क. )। ' शृत्यन्वेषी नटानां तु स तु शेल्यिकः स्मृतः । ' ( त्रा. त. ) वेणुः— 'विप्रायां नापिताम्नातो वेणुकः परिक्षीतितः । ' ( स्. सं. १।१२।३३ ) वेणुपदस्योपजीविपदेन सम्बन्धान्युपगमे तु ' वण्डालात्पाण्डुसोपाकस्त्वक्सारम्यवहारमान् । ' ( १०।३७ ) इति मन्दितो प्राधः । चर्मोपजीवी—'वैदेहिकालु विप्रायां जातास्त्रभौपजीविनः । ' (म्रो. २१) इत्युक्त्यर्भकारादन्य एव । 
२ क्रुच्याब्दं शब्दं क्याप्य क्रुच्यम् प्रामापत्यभित्यर्थः ।

अथ कापालिकान्ने— आपस्तम्बः– ( घृ. य. २।२ )

> 'कापालिकाक्रभोक्तृणां तज्ञारीगामिनां तथा। ज्ञानाःकृच्छ्राव्दमुद्दिष्टमज्ञानादैन्द्वद्वयम्।। '

कुञ्ळाब्दमभ्यासविषयम् ।

अय चाण्डालाने-

अङ्गिरा:- (३।१६)

' अनःयावसायिनामन्नमश्रीयाद्यस्तु कामतः । स तु चान्द्रायणं कुर्यात्तप्रकृष्ट्रमथापि वा ॥ १

अत्र कामतश्चानद्वायणमकामतस्तप्तकुन्द्रम्।

यत्तु कुच्छूपादानुवृत्तौ बसिष्ठः-(२०१९) 'एतदेव चण्डालान्न-भोजने, ततः पुनरुपनयनम् ' इतिः, तद्दि चान्द्रायणसमानविषयम्।

विष्णु:- (५१।५७-५८) 'चण्डालाशं भुक्त्वा त्रिरात्रमुपवसेत्। सिद्धं भुक्त्वा पराक् ' इतिः तद्वलाद्भौजितविषयम्।

यत्तु मनुसुमन्तू- ( म. ११।१७५+स्. शा. १५५ )

' वण्डाखान्त्यस्त्रियो गत्वा अक्त्वा च प्रतिगृद्य च । पत्रत्यक्षानतो विप्रो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति ॥ ' इति ।

१ कापालिकाः— 'सद्यः कृलद्विजिष्ठिरःपञ्चलाचितभैरवैः। न ध्वस्ता लोक-मर्यादा का वा कापालिकाधमैः ?॥ ' (शं. दि. १।३७) इत्यादानुपवर्णिता गरवित्तसरोपद्वारादिभिर्मद्वाभैरवपुजकाः। एतेषां धर्माचारादिवर्णनं प्रवोधचन्द्रोदये (३।१२~१३) द्रष्टन्यम्।

२ त्रिमां प्रमान स्वाप्ता वित्र स्वाप्त क्षेत्र क्षेत

३ चण्डातः 'नाद्मण्यां ••• शृद्राज्ञातस्तु चण्डातः सर्वधर्मवहिष्कृतः । ' (या. १७१६) अन्निरसा त्वन्येऽपि चण्डाता उक्ताः— 'यस्तु प्रवजिताज्ञातो ब्राह्मण्यां यथ शृदजः । तानुभौ विदि चण्डातौ सगोत्रायश्च जायते ॥ ' (श्व. कः)

<sup>ु</sup> ४ अन्ते भवा अन्त्याः यतोऽधमजातयो न सन्ति।—दीपकल्किः।

तत्र ज्ञानतोऽत्यन्ताभ्यासे तु पातित्योक्तेद्वीदशाब्दम्। कामतस्तु चतुर्विशत्यव्दम्।

स्लेच्छादिभिर्वछाद्गोजितस्य कारिताशुभकर्मणश्च प्रायश्चित्तमाहाप-स्तम्ब:- ( दे. स्मृ. १७–२२ )

> 'बलाइासीकृता ये तु म्लेन्छचाण्डालद्रयुभिः। अशुभं कारिताः कम गवादिप्राणिहिंसनम्।। उच्छिष्ठमार्जनं चैत्र तथा तस्यैव भोजनम्। स्रोष्ट्रविद्वराहाणामामिषस्य च भक्षणम्।। तरस्रीणां च तथा सङ्गं ताभिश्च सह भोजनम्। मासोषिते द्विजातौ तु प्राजापत्यं विशोधनम्।। चान्द्रायणं त्वाहितामेः पराकस्त्वथ वा भवेत्। चान्द्रायणं पराकं च चरेरसंवत्सरोपितः॥ संवत्सरोपितः शूद्रो मासाद्धे यावकं पिवेत्। मासमात्रोपितः शूद्रः कुच्छूपारेन शुद्धपति।। उध्वं संवत्सरात्करुप्यं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तमेः। संवत्सरैक्षिभिश्चेव तद्भावं सन्निगच्छति।।'

शूळपाणिस्तु—

' संवत्सरैश्चतुर्भिश्च तद्भावं सोऽधिगच्छति । च्हासो न विद्यते तस्य प्रायश्चिक्तैर्दुरात्मनः ॥ '

१ म्लेच्छा:— 'क्षत्रवीर्येण शृहायामृतुदोषेण पापतः। बलवस्तो दुरन्ताध बम्बुम्लॅच्छजातयः॥ ' ( व्र. वै. १।१०।११९ )। 'व्राह्मण्यां वेश्यतो जातः क्षत्ता भवति नामतः। अस्यामनेन चौर्येण म्लेच्छो विप्राः! प्रजायते॥ ' ( सु. मं. १।१२।२२ ) इत्याद्यनेकविधाः।

दस्यव:- ' पौण्ड्रकाश्चौड्रविद्याः काम्बोजा यवनाः शकः । पारदा पह्नवा-भीनाः किराता दरदाः सञ्चाः ॥ मुखबाह्रपञ्चानां या छोके जातयो बहिः । म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्मृताः ॥ ' (१०।४४।४५) इति मन्काः।

२ अशुभं कर्मोक्तं नारवेन-(५।६-७) 'गृहद्वाराश्चिस्थानरध्यावस्कर-शोधनम् । गुह्यात्रस्पश्चनोच्छिष्टविषम्त्रभहणोक्सनम् ॥ इष्टतः स्वामिनधात्रेख्य-स्थानमधान्ततः। अशुभं कर्म विद्यम् १ इति ।

इत्यन्ते पपाठ । प्राजापत्यचान्द्रायणादि मासं वासमात्रे । गवादि । हिंसायां तु प्रातिस्विकं तत्तत्प्रायश्चित्तमेवाकामतो विदितं झेयम् । अशौच्यत्रे छागलेयः-

> 'प्राणायामशतं कृत्वा शुद्धवते शूद्रस्तके । वैश्ये षष्टिभेवेद्वाशि विशतिर्द्धाणे दश ॥ एकाहं च ज्यहं पश्च सप्तरात्रमभोजनम् ॥ '

इद्मकामतः।

यतु मार्कण्डेयः—

' भुक्त्वा तु जाद्यणाशौचे चरेत्सान्तपनं द्विजः । ' यच शङ्कः— (१७।४१)

'त्राद्यणस्य तथा भुक्त्वाशौचे मासं व्रती भवेत्। 'इति; तद्भ्यासविषयम्। अत्र सर्वत्र स्तक्ष्यहणं सृतकस्याप्युपळक्षणम् । अङ्गिराः (८१-८२)

' सुतके तु यदा वित्रो ब्रह्मचारी विशेषतः । पिबेत्पानीयमञ्चानात्समश्रीयात्स्पृशेत्तथा ॥ पानीयपाने कुर्वति पश्चगव्यस्य अञ्चणम्। त्रिरात्रं भोजने प्रोक्तं स्पृष्टा स्नानं विभीयते ॥ '

आडो---

'योगो मघात्रयोद्द्याः कुष्णरच्छायसंग्रकः । भवेत्मघायां संस्थेत्वौ दंसश्चैव करे स्थितः ॥ स्तके मृतके वाऽष प्रस्तयोः शक्षिसूर्ययोः । छायायां कुष्णरस्याय भुक्त्वा तु नरकं त्रजेत् ॥ भुक्त्वा प्रमादाद्विप्रस्तु सकुषान्त्रायणं चरेत् ।

एतम प्रायश्चित्तं यज्ञातीयस्याशौचिनोऽमं अकं, तज्ञात्युचितमा-शौचं कृत्वा तदस्ते कार्यम् ।

तथा च विष्णुः-(२२।७-८)' ब्राह्मणादीनामाशौचे यः सक्तद्वमभभाति तस्य तावदाशौचं यावत्तेषाम्। आशौचापगमे प्रायश्चित्तं कुर्यात् ' इति। ब्राह्मे- ' मसोन्मत्तातुराणां च सुमूर्योर्का कदाचन । '

#### तथा---

'तद्रृहे नान्नमभीयात्प्रवसत्यग्निहोत्रिणि । पतेषां तुगृहे अक्तवा द्विजञ्चान्द्रायणं चरेत् ॥ ' इति ।

#### षापस्तंबः---

' म्लेच्छादीनां पयः पीत्वा पुष्करिण्यां हृदेऽपि वा । जानुद्दनं शुचि होयमधस्ताद्शुचि स्मृतम् ॥ तत्तोयं यः पिवेद्विप्रः कामतोऽकामतोऽपि वा । अकामाञ्रकभोजी स्यादहोरात्रं तु कामतः ॥ '

इति, तत् जानुद्रश्लोनम्।

धत एवं शातातपः--

' अन्त्यैरपि कृते कृपे सेतौ वाप्यादिकेऽपि वा । तत्र कात्वा च पीत्वा च प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ १

**म**थान्त्यजमाण्डजहे----

पराशर:- ( ६।३०-३१ )

'भाण्डस्थमन्त्यजानां तु जलं दिश पयः पिनेत्। जाह्यणः क्षत्रियो वैश्यः शुद्धश्चैव प्रमादतः ॥ ज्रह्मकूचोंपवासेन द्विजातीनां तु निष्कृतिः। शुद्रस्य चोपवासेन तथा दानेन शक्तिः॥ 'इति।

इदमकामतः ।

कामतस्त्वापस्तम्बः---

' मदान्धो म्लेखभाण्डेभ्यो यस्त्वापः पिवते विजः । कुच्छ्रपादेन शुध्येत पुनः संस्कारमहिति ॥ '

राद्रोदकपाने शातातपः—

ं शिक्षेत्र प्रमादेन शूद्रतीयं पिनेत्स्वयम् । जो विकास स्थाप

१ शृदाणां नोपवासोऽस्ति दानेनैव विश्वस्पति । (.प.प. म. म. म. १११६ )

THE REPORT OF BUILDING

#### **इ**त्युपक्रम्य—

' उपोष्य विस्वपत्राणां पलाशस्य कुशस्य च । पतेषामुदकं पीत्वा तेन शुद्धिमवाप्रुयात् ॥ १

#### षपवादमाह जाबाछ:-

' नवभाण्डे तु पानीयं ज्ञूद्रविद्श्वत्रजनमनाम् । पेयं तद्रिव विद्राणां पयो दिश्व तथैव च ॥ १

शङ्क:--' घृतद्धिपयस्तकाणामाकरभाण्डस्थितानामदोषः ' इति। शातातपः-

' घृतं तेंलं दिध क्षीरं तथैवेक्षुरस्रो गुरुः । शूद्रभाण्डस्थितं तकं तथा मधु न दुष्यति ॥ ' प्रपादिजलपाने लघुहारीतः—

'प्रपाजलं सीरघटस्य चैव द्रोणीजलं कोशविनिर्गतं च पीत्वाऽवगाद्देत जलं सवासा छपोषितः शुद्धिमवाप्रते च ॥ ' –सीरघटः सीरवृक्षनिर्यासाधारभूतं पात्रम् । द्रोणी नौकाजलिध-सारणपात्रम् । कोशविनिर्गतं कूपादेश्वर्मपुटकिनः सारितम् । एवत्कामतः । सकृत् भापदि तु न दोष इत्याह स एव—

' द्रोण्यामायसयुक्तायां छन्ने प्रावक्तके तथा। प्रामप्रपाजलं चैव पीत्वाऽऽपत्सु न दुष्यति॥' छन्ने प्रावक्तके संचके ब्रह्मात इति शूलपाणिः। यमः—

' प्रपास्वरण्ये घटके स्वकूषे द्रोणीजळं कोशगतास्त्रथापः । ऋतेऽपि जूद्रात्तद्ययमाहुरापद्गतो भूमिगताः पिवेष ॥ '

) अज्ञानातिपथतो तोयं बाह्मणः शृहजातिषु । अहोरात्रोषितः आत्या पश्च-गरुयेन ॥ (अ. सं. ८१७) इति, तद्वस्तसम्बन्धमात्रेण । इदं तु तत्पात्रस्थपान-विषयम् । भो. कु. ।

२ प्रपास्तरण्येषु जलेषु वै गिरौ द्रोण्यां जलं केशविनिःसतं च । श्रपाकः वाण्यालपरिप्रदेषु पीत्वा जलं पश्चगज्येन शुद्धिः ॥ '(२।२) इत्यापस्तम्बस्मृतौ । तत्र 'घटके च सौरे 'इति मिताक्षरापाठः, 'कटके ' इति माधवीये । अत्रि-संदितायां तु—' घटकस्य कृषे...कोशविनिगैतं च 'इति (७।२१)।

मापदि तदेव जलं भूमिष्ठं कृत्वा पात्रान्तरेणोदृतं पेयमित्यर्थः । अथ संसर्गदुष्टे विष्णुः—

' मृद्वारिकुसुमादीश्च फडकन्देक्षुमूछकान् । विण्मृत्रदृषितान्प्राध्य चरेत्कृच्छ्रं च पादतः ॥ सन्निक्कष्टेऽर्द्वमेव स्यात्कृच्छ्रोऽप्यग्रुचिभोजने । '

दूषितत्वमीषत्संसर्गः सिन्नकृष्टत्वं महान्तंसर्गः । इदं चाज्ञानतः सक्रद्रक्षणे रसानुपळच्धौ च, ज्ञानतस्तु द्विगुणम् , अभ्यासे त्वावृत्तिः । रसोपळच्धौ तु कामतो व्यासः—

संसर्गदुष्टं यशान्यत्कियादुष्टं च कामतः।
भुक्त्वा स्वभावदुष्टं च तप्तकृष्ट्यं समाचरेत्।।'
णज्ञानतो रसोपछम्मे त्वर्द्धम्।
संवर्तः—

'केशकीटावपञ्चं च नीळीळाक्षोपघातितम्। स्नाय्त्रस्थिचर्मसंसृष्टं भुत्कवा तूपवसेद्दः॥' इति ।

शातातपोऽपि—'केशकीटावपन्नरुधिरमांसास्पृत्यस्पृष्टभ्रूणब्न्यवेक्षित-पतत्र्यवळीढश्वश्करगवाब्रातशुक्तपर्युषितवृथापकदेवात्रदृषिषां भोजने उपवासः पञ्चगव्याशनं च ' इति । एतदुभयमापद्यकामतः ।

यत्तु शङ्कः— ( १७।४६ )

'द्वितं केशकीटैश्च मार्जारैर्मूपकैस्तथा। मक्षिकामशकैश्चैव त्रिरात्रं तु त्रतं चरेत्।। ' इति;

तदनापदि कामनः।

र जस्बलादिसंस्यशें तु शङ्कः— ' अमेध्यपतितचाण्डालपुष्कसर ज-स्थलावधूतकुणिकुष्ठिकुनलिसंस्पृष्टानि भुक्त्बाऽतिकृच्छ्रं चरेन् ' इति ।

-कुणिहंस्तिबिकसः । एनत्कामतः, अकामतोऽर्छम् । श्वादिस्पृष्टभोजने तु स्रघुविष्णुः-

' श्रूहर्ष्ट श्रुना बाऽपि संस्पृष्टं प्राइय भोजनम् । तप्तकुच्छ्रेण शुध्येत प्राजापत्येन वा पुनः ॥ शक्त्या पराको दातव्य इति धर्मस्य निश्चयः ॥ श्चान्नेत्रयादिकेर्रष्टं गईभैः शूकरैस्तया । पादहीनं चरेत्कुच्छ्रं शक्त्या सर्व चरेहिनः ॥ १ पाकोत्तरं केशकीटादिपाते तु प्रचेताः – ' अन्नं भोजनकाळे तु मिक्षकाकेशदृषितम् ।

व्यनंतरं स्पृशेदापस्तवांत्रं भरमना स्पृशेत् ॥

तेन सह पकं तु त्याज्यम्।

'विशुद्धमिव चाहारं मिक्षकाकृमिजन्तुभिः। केशरोमनखैर्बाऽपि दृषितं परिवर्जयेत्॥ ' इति हारीतोक्तेः।

इति हाराताकः । चण्डालादिहष्टे तु ब्रह्मपुराणें-

'चण्डालपतितामेध्यैः कुनखैः कुछिना तथा। ब्रह्मप्रसृतिकोदक्याकौलेयंककुटुम्बिभिः॥ दुष्टं वा केशकीटाक्तं मृद्रस्मकनकाम्बुभिः। शुद्धमचात्सहलेखं प्रदुष्टं ब्युष्टमेव च॥ 'इति।

-कौलेयकः श्वा । कुटुंबी प्राणिविशेषः । सहष्टेखं विद्वादिश्मारकम्। ब्युष्टं पर्युषितम् । एतत्स्पृष्टभक्षणे तु ब्रह्मपुराणे-

'चण्हात्रपतितामेध्यैः कुनलैः कुष्ठिना तथा । उदस्यास्तिकारपृष्टं भुक्त्वा मासं वने बसेत् ॥ 'इति । क्रीवादिदंष्टं तु शातातपः—

' क्षीबाभिशस्तपिततैः स्तिकोद्ययनास्तिकैः । रष्टं नायात्तद्रभं तु सस्य निष्कृतिरुष्यते ॥ सङ्क्योपयसेत्राभि तत्म्पृष्टे तु चतुर्गुणम् । रिक्छिष्टे पद्गुणं प्रोक्तमस्यासेऽष्टगुणं भवेत् ॥ विति ।

१ माधनीये तु देवलः।

२ कौलेयककुदुम्बी श्वपाल इति भाति । कुदुम्बी कृषीबलो ना, 'कृषीबलः कुदुम्बी स्थात् । ' (६।९) इति कल्यदुः ।

३ विचिकित्सा तु हृद्ये यस्मित्रहे प्रजायते । सहहेखं तु विशेयं पुरीषं तु स्वभावतः ॥ १—अ१. ।

काक।दिस्पष्टमपवद्दति प्रायश्चित्तविवेके यम:-( व.घ.स्.१४।२२ )

' देवंद्रोण्यां विवाहेषु यज्ञेषु प्रकृतेषु च । काकै: श्वभिश्व संस्पृष्टमनं तन विवर्ज्ञयेत् ॥ अत्रं तन्मात्रमुद्भत्य शेषं संस्कारमहेति । घृतानां प्रोक्षणांच्छु द्विर्द्रवाणामिभपातनात् ।। संस्पर्शाच भवेच्छुद्धिरपामग्नेर्घृतस्य च । छागेन मुखसंस्पृष्टं शुचि चैव हि तद्भवेत् ॥ '

-यम:--' गुड़ादिद्रव्यसंयुक्तं वर्क्य पर्युषितं दिधि । तथैव यावकादीनि मन्थादिरचितान्यपि ॥ '

स्रत्र प्रायश्चित्तं त्रद्यपुराणे−

' सगुडं न विशुद्धं च तथा पर्युवितं दिधि । दीर्णतकमपेयं च नष्टस्वादं च फेनवत् ॥ प्रमादाद्रक्षितैरेभिर्वने पक्षत्रंतं चरेत्। भुक्त्वा तु क्षारस्रवणं त्रिरात्रं तु वने वसेत् ॥ '

' सगुडं मरिचाक्तं च वंडवे पर्युपितं द्रिधि । '

-इति मदनः पपाठ। अस्थ्यादिदृषितान्नाञ्चने ब्रह्मपुराणे-

> ' अस्थता हु दृषितं चात्रं भुजानस्तु यदा भवेत्। स्नात्वाऽर्कमर्चयित्वा तु घृतं प्रारय विशुद्धधति ॥ ' इति

शवदृषितजलपाने पराशरः−( ११।४१–४५ )

' कूपे च पतितं दृष्ट्वा श्वशृगार्छौ च मर्कटम् । अस्थिचमीत्रिपतितं पीत्वाडमेध्या अपो द्विजः ॥ नारं तु कुणपं काकं विद्वराहं खरोष्ट्रकम्। गावयं सौत्रतीकं च मायूरं खाड्गकं तथा ॥

१ 'देवद्रोणी देवयात्रा । प्रकृतेब्ववस्यमभाविपर्वोत्सवेषु "। — कृष्णमदः । देवदोणी स्वयममुखिकाखवस्थामगद्भरम्। स्मृः

२ दीर्ण स्फुटितम् । मा. १२

वैयाग्रशास सेंहं वा कृषे यदि निमज्जित । लडागस्याय दुष्टस्य पीतं स्यादुदकं यदि । प्रायक्षित्तं भवेत्युंसां क्रमेणैतेन सर्वशः ॥ विप्रः शुक्ष्येषिरात्रेण क्षत्रियस्त दिनद्वयात् । एकाहेन सु वैदयस्तु शूद्रो नक्तात् शुक्ष्यति ॥ '

-सुप्रतीको गमः। खड्गो मृगविशेषः। ऋक्षो भङ्कः। हारीतः-(२१।३)

' क्रिने भिन्ने शवे तोयं तत्रस्यं यदि तत्पिवेत्। शुद्धये चान्द्रायणं कुर्यात्तप्तकच्छ्रमथापि वा ॥ ' इति । तत्कामतोऽत्यन्ताभ्यासे, कामतो मानुषशवोपहतजलपानाभ्यासे वा।

चान्द्रायणतप्रकृष्ट्योः सक्त्या व्यवस्था ।

श्वदूषिते स्नानमात्रेऽपि द्वारीतः - (२१।४)

' बदि कश्चित्ततः स्नायात्प्रमादेन द्विजोत्तमः । जपंश्चित्रवणस्नानादहोरात्रेण शुद्धवति ॥ '

कामतो द्वेगुण्यादि कल्प्यम् । बृहद्विष्णुः— (२३।४४-)

> ' जळाशयेष्वधारुपेपु स्थावरेषु महीनले । कूपवत्कथिता शुद्धिर्महत्सुं न तु दूषणम् ॥ '

हारीत:-(११।३)

' वापीकूपवडागेषु दूषितेषु विशोधनम् । चटानां शतमुद्धत्य पञ्चगव्यं सतः क्षिपेत् ॥ ' इति ।

अङ्गिरा:-(११)

्रिये विष्मूत्रसंसृष्टे पीत्वा तोयं द्विजीत्तमः। त्रिरात्रेण विशुद्धयेतु कुम्भे सांतपनं स्पृतम्॥ । स्थ गुणदुष्टाशने। तत्र मनुः—(११।१५३)

क कुन्त्रं सान्तपनं कृत्वा त्रिरात्रेण विद्युद्धपति । इति मुद्रितस्मृतौ । त्रिरात्रे- जेत्सादि स अत्रिस्मृतौ ( ७१२२ )।

' शुक्तानि च कषायांश्च पीत्वा मेध्यानिप द्विजः । तावज्ञवस्यप्रयतो यावत्तन्न ज्ञजत्यधः ॥ '

—शुक्तं यत्कालपरिवासमात्रेण, द्रव्यान्तरसंसर्गकालपरिवासाभ्यां वा अंग्लीभवति ।

अत्राकामतः 'होषेषूपवसेददः ' (५।२०) इति मनूक उपवासः । विष्णुरिपे—(५१।३५) 'यवगोधूमजं पयोविकारं स्नेहाक्तं चुकुषानवं वर्ज्जियत्वा पर्ण्युषितं प्राहयोपवसेत् । '

-चुकुषानवं सूपशास्त्रोक्तो व्यअनविशेषः।

कामतस्तु शङ्क:- (१७।३१)

' छोहितान्बृक्षिनियस्मिन् ब्रश्चनप्रभवांस्तथा। केवछानि च शुक्तानि तथा पर्व्युषितं तु यत्। ऋजीषपकं भुक्त्वा च त्रिरात्रं तु व्रती भवेत् ॥ ' इति। -ऋजीषं पिष्टपचनम्। एत्रबामछकादिफछयुक्तकाश्चिकादिव्यतिरेकेण।

'कुण्डिका सफडा येषु गृहेषु स्थापिता भवेत्। तस्यास्तु किका प्राह्मा नेतरस्याः कदाचन ॥

इति मिताक्षरायां स्मरणात्।

द्धि भक्ष्यं तु शुक्तेषु सर्वे च द्धिसम्भवम् । यानि चैवाभिष्यन्ते पुष्पमूख्कलैः शुभैः ॥ ' इति ।

चढुंतरनेहादिषु तु गौतमः (१।१९।५८) ' चढ्रतस्नेहिब्ध्य-निष्णयाकमिथतप्रभृतीनि चाऽऽत्तवीर्ध्याणि नाभीयात् शस्युक्तवा 'प्राक्पश्चनलेभ्यदछईनं घृतप्राशनं च ' (३।५।२६) इति ।

१ शुक्तस्वरूपं वृहस्पतिनोक्तम्— 'कत्यम्लं शुक्तमास्यावं निन्दितं निविदेतं निविदेतं । १ इति । अनम्लमीषदम्लं वा यद्वस्तु कालान्तरेण द्रव्यान्तरः संसर्गण वात्यम्लं भवति तच्छुकम् । न तु स्वभावतो ऽत्यम्लम् । प. मा.

- १ शुरकसाण्डवमिति मुळे माधवीय च ।

े उद्गतरनेहे उद्गताग्रमण्डे दिषिपयसी । विस्मनं नवनीतमस्म् । सन्त्रे पीरितानां तिस्नानां कल्कः पिण्याकम् । यस्य नमधनमात्रं नामसुसंप्रमेहः प्रकृतिः पथितम् । तव द्विविधम्-भात्तनवनीतिमतरच । तत्राधस्त्रेही सहस्रमृतिस्वाहीः पर्युपितापवादमाह याज्ञवस्क्यः-(१।१६९)

' झन्नं पर्व्युपितं भोज्यं स्नेहाकं चिरसम्भृतम् । अस्नेहा अपि गोधूमयवगोरधविकियाः॥ '

अहुतान्नभोजने तु लिखित **माह**~

'यस्य चामौ न क्रियते यस्य चामं न दीयते। न तद्भोज्यं द्विजातीनां भुक्त्वा तृपवसेदहः॥' शंवर्तः— (२९)

' शूद्राणां भाजने भुक्त्वा भुक्त्वा वा भिन्नभाजने । अहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्धपति ॥ '

भिन्नापवादमाह देवलः - 'ताम्ररजतसुवर्णारमशङ्खरुक्तिस्फटिकानां भिन्नमभिन्नमिति।'

-भिन्नभाजनं च कांस्यमेव।

'भिन्नकांस्ये तु योऽभीयान्नद्यां स्नात्वा जपेहिजः। गायज्यष्टसद्द्यं तु एकभक्तस्तदा शुचिः॥'

इति बौधायनोक्तेः। एतम झानतः। अज्ञानतस्तु पराशरः-

' भिन्नभाण्डे व भुआनो हाज्ञानेन द्विजोत्तमः। सुवर्णोदकसंस्पृष्टं घृतं प्राज्य विशुध्यति ॥ '

मिताक्षरायां स्मृत्यन्तरे—

' वटाकिश्वत्थपत्रेषु कुम्भीतिन्दुकपत्रयोः । कोविदारकदम्बेषु अक्स्बा चांद्रायणं चरेत् ॥ '

तथा—

' पलाशपद्मपत्रेषु गृही भुक्त्वैन्दवं चरेत्। वानप्रस्थो यतिश्रेष समते चांद्रकं फलम् ॥ '

ं (ज्याः स्मृः ३।६३ )

-पढाशो बलीपळाश इति स्मृत्यर्थसारे हेमाद्री वं।

१ पारिजाते—' वलीपलासपत्रे च स्थकने पौष्करे तथा। ग्रहस्थकेतु नाशीया-कुक्ता चान्द्रायणं चरेत् '-एतेन व्याचारियतीनां वलीपलाशस्थकप्रापत्रेष्विः ओजनमनिषिदं भवति। भो. कुः।

# अय कालदुष्टाशने 🕒 🔭 🚞 🥫

श्रह्मपुराणे 🗝

' सूतके मृतके वाऽपि घस्तयोश्चन्द्रसूर्ययोः । 😁 🕾 छायायां कुखरस्याथ भुक्त्वा तु नरकं ब्रजेन् ॥ भुक्त्वा प्रमादाद्विप्रस्तु सम्यक् चांद्रायणं चरेत्। '

यत्तु पट्त्रिशन्मते -

' चन्द्रसूर्यप्रहे भुक्त्वा प्राजापत्येन शुध्यति । '

इति; तदकामतः।

बृहन्नारदीये- (२९।५६)

' अकेंऽहि पर्वरात्री च चतुर्द्द्यष्टमी दिवा। एकाद्द्रयामहोरात्रं भुक्ःबा चान्द्रायणं चरेत् ॥ 🥍 यहणसिमिहितनिषिद्धकाले अज्ञानतो भोजने तु चंद्रसूर्यप्रहं प्रकृत्य षट्त्रिशनमते---

'सरिमन्नेव दिने भुक्त्वा त्रिरात्रेणैव शुद्धयति।' इति।

प्रायश्चित्तविवेके संवर्तः--

' अयोशानमकृत्वा तु यो भुंकेऽनापदि द्विजः। भुञानस्तु यदा ब्रूयाद्गायत्र्यष्टरातं जपेत्।) 🤼

-षष्ट्रशतमष्टोत्तरशतम्।

स एव- ( १४ )

' अनाचान्तः विवेशस्तु अक्षयेद्वावि किञ्चन । गायञ्यष्टसहस्रं तु जप्यं कृत्या विशुध्यति 🗓 🤊

लघुद्वारीतः− ( २१ः) ः

' विना यहौपवीतेन भुंके च आक्षणी यदि । स्नानं कृत्वा अपं चैव चपवासेन शुद्धयति ॥ 🤼

**अक्षपुराणे स**्वार्ग व्याप्ता है । यह वार्ग विकास के विकास कि

'रेतोमूत्रपुरीवाणामुस्सर्गञ्चेत्प्रमादतः। 💛 👙 📜 ाः तदादी ह प्रकर्तन्या तेन शुद्धिमृदंबुभिः ॥ 📑 पञ्चादाचम्य तु जले जप्तव्यमघमर्थणम् । १ - **एतद्नगीर्णमासेन ।** विकास के किया है ।

स्कृतिगीर्णेत्रासे तु आपस्तेत्र:- (१११-२)

' अञ्चानम्य तु विश्रस्य कराचितस्रवते गुद्म्।' स्विद्धष्टमशुचित्वं च प्रायिश्चर्तं कथं भवत्।। धारो कृत्वा तु वै शौचं तनः पश्चादुपम्पृशत्। धहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुद्धयति॥'

बचु शातातप:--(वृ. शा. १३)

'मूत्रीकारसमुत्ममें मोहाद्धंकेऽय वा पिकेत्। त्रिरात्रं तत्र कुर्वीत इति शातातपोऽत्रवीत्।। ' इति । चद्भुगो मासाशने।

**कापस्तम्बः— ( ९१३७ )** 

' मुत्रोचारं सहत्कृत्या अकृत्या शौचमात्मनः । मोहाद्भक्त्वा त्रिरात्रं तु यवान्पीत्वा विशुष्यति ॥ ' इति । —मृत्रपदं पुरीषादेरुपलक्षणम् । भातातपः → ( वृ. शा. १६ )

'अय भोजनकाले चेदशुचिभेवति द्वितः। भूमौ निक्षिप्य तं मासं स्नात्वा विद्रो विशुद्धयति ॥ अक्षयित्वा तु तं मासमहोरात्रेण शुद्धयति । अशित्वा सर्वमत्रं तु त्रिरात्रेण विशुध्यति ॥ १ द्रितः। वैलाभ्यक्षादिना स्नाननिमित्ते अकृतस्नानस्य स्वतः-

'समुत्पन्ने द्विजः स्ताने मुखीताय पिवेत्तथा। गायत्रवष्टसहस्रं तु जपेत्स्तात्वा समाहितः॥' मष्टसहस्रमष्टाभिकसहस्रम्। एतच सकृत्। मध्यासे श्रहःं (१८।५०)

' नीखं वस्तं परीधायं मुक्त्याः स्नानाईको भवेत्। त्रिरात्रं तु व्रतं कुर्याच्छित्वा गुल्मस्तां तथाः॥ शहतिः।

कतुः-' जासनारूढपादो वा वसार्द्धप्रावृतोऽपि वा। ' इति। मुखेन भमितं मुक्त्वा कुच्छ्रं सांतपनं चरेत्।। ' इति।

१ गव्यम् । म्. 'बुद्धा सान्तपनं चरेत् ' (शा. स्मृत् २।६।४ ) ।

एशमेव स्थितप्रव्हगच्छच्छयानैरन्नभोजने एकाह्वयद्दादीन्यभक्ष्य-भक्षणप्रायश्चित्तानि योजनीयानि ।

पराशर:- ( ६।६५-६६ )

' भुक्तानश्चेव यो विष्रः पादं इस्तेन संस्पृशेत्। स्वमुच्छिप्टमसौ भुंके यो भुंके भुक्तभाजने।। पादुकास्थो न भुक्तीत पर्यक्रस्थः स्थितोऽपि वा। श्वानचंडाछरष्टी च भोजनं परिवर्जयेत्॥ १ इति। इति कर्तृदुष्टाशने प्रायश्चित्तम्।

## अथ वाग्दुष्टभावदुष्टाशने ।

ब्रह्मपुराणे-

' अक्ष्यं त्वभक्ष्यवाक्येन यो द्वाद्रोषघर्मतः ।
गुरोरपि न भोक्क्यं वाग्दुष्टं तन्महाघकृत् ॥ ' इति ।
यत्र वर्णाकारादिनाऽभक्ष्यबुद्धिर्विषादिशंका वा जायते, तद्भावदुष्टम् ।
तत्राकामतः सकुद्रक्षणे भावदुष्टादि प्रकृत्य गौतमः—( ३।५।२६ )
4 छईनं घृतप्राशनं च ' इति ।

कामतस्तु झंख:- (१७५२)

' वाग्दुष्टं भावदुष्टं च भाजने भावद्षिते। भुक्तवाऽत्रं बाद्मणः पश्चाणिरात्रं तु व्रती भवेत्॥ ' इति। हारीतः— (१३।२-३)

'शंकितं प्रतिषिद्धांत्रं विद्विष्टात्रमथापि वा । यदि भुंत्रीत विप्रो यः प्रायित्रत्तं कथं भवेत् । एकरात्रोपवासश्च गायण्यष्टशतं जपेत् । प्राशयेत्पंचभिमेत्रैः पंचगव्यं प्रथक्ष्यक् ॥ ' इति । इति सुरापानप्रसक्तानुप्रसक्तप्रायश्चित्तम् ।

<sup>।</sup> प्रायितं चोक्तं चतुर्विशतिमते— 'स्वमुच्छिष्टं तु यो अहे यो अहे अक्तभाजने। एवं नैवस्वते प्राष्ट्र भुक्त्वा थान्द्रायणं चरेत्॥ 'विद्रनमनोदर। (११६६)।

## अय सुवर्णस्त्रेये।

सापस्तंबः- 'ब्राह्मणसुवर्णापहरणं महापातकम् ।' इति ।

'ते सुवर्णस्तु पोडश '(१।३६३) इति याज्ञवल्क्योक्तेः सुवर्ण-शब्दः षोडशमाधोन्मितहेमबचनः। एवं चेनोन्यूनहरणे न महापातकम्।

प्रायश्चित्तमाह याज्ञवल्क्य:-(३।२५८)

' अनिवेद्य नृपे शुद्धवेत्सुरावव्रतमाचरन् । ' इति ।

—सुरापन्न नं द्वादशाब्दम् ।

सुवर्णस्तेयानुवृत्ती 'महात्रतं वा द्वादशाब्दानि कुर्यात् 'इति कल्पतरी विष्णू केः (५२।३)। 'द्वादशभिवर्धेर्महापातिकनः पूर्वते 'इति हारीतोक्तेश्च।

युगपदनेकसुवर्गहरणेडण्येकमेव प्रायश्चित्तं नावृत्तिः; हरणिकयाया एकत्वात् । ब्रह्मवचादौ तु हननिक्रयाभेदादायृत्तमेव प्रायश्चित्तम् ।

प्रायश्चित्तांतरे आह स एव- ( याझ. ३।२५८ क. स्मृ. ८।६ )

' आत्मतुल्यं सुवर्णे वा द्याद्वा विप्रतृष्टिकृत् । ' अत्रात्मसमस्वर्णदानं धनवद्विषयम् , तत्राशक्तत्त्व विप्रतृष्टिकृतसुवर्णे द्यात् ।

१ स्तेयं स्रक्षितं मारदेन (१४)१६) 'उपायैर्विविधेरेषां छस्यत्वा । पक्षणम् । स्रुप्तमत्तप्रमत्तेम्यः स्तेयमाहुर्मनीविणः '॥ इति ।

श्रुवपाणिस्तु— परस्वत्वेन विशेषतो सायमाने द्रव्ये परानुमितमन्तरेण ममेदं यथेष्ट विनियोज्यमिति कृत्वा व्यवहारः स्तेथम्। एवं षक्षापहारे तद्रश्रास्त्रव्यस्याविद्यातस्य युवर्णस्य नापहारः, अझातत्वातः। यत्रायुवर्णस्य युवर्ण- युवर्णस्य नापहारः, युवर्णस्य येथेष्टविनियोजयत्वेन व्यवहारकर्म- त्वाभावात्। यत्र युवर्णमेव पारवरसीयस्तितितेन सीसक्ष्यस्यापहरिते, तत्र परस्ये- दिमित जानत एव पुरुषस्य युवर्ण विनियोगसङ्कर्णविषयः, सतः स्तेयभितिः किन्तु युवर्णजात्यज्ञानाद्शानकृतं तत्, अतो न तत्र प्राणान्तिकमिति ।।

तथा-मुबर्णस्तेयपदे समस्ते समस्ते सत्यपि लिज्ञसन्देहे संज्ञाविविधार्थकत्वाय विशिवहेमधीः पुंलिज्ञधीरपि, जतः परिमितहेमापहारो महापातकं, न जाति-मात्रापहार—इति प्रतिपादयामास ।

### यत्तु व्यासः---

' एतदेव व्रतं स्तेनः पादन्यूनं समाचरेत्।'

इतिः; तन्निर्गुणस्त्राभिकसुवर्णाषहारविषयमिति निवन्धऋतः । वयं तु— पादोनसुवर्णाषहारविषयमिति प्रतीमः ।

### यद्प्यपरार्के-

'त्रिः षडच्दं चरेत्कुच्छ्रं यजेद्वा ऋतुना द्विजः। तीर्थानि वा भ्रमन् विप्रस्ततः स्तेयाद्विमुच्यते॥'

इति, तत् श्रुत्क्षामकुटुम्बभरणाय निर्गुणस्वामिकसुवर्णापहार-विषयमिति केचित्। युक्तं तु-पूर्वरीत्याऽर्द्धसुवर्णापहारिवधयत्वम् , साम्यातिदेशविषयीभूताश्वरत्नाद्यपहारिवधयत्वं वा। कतुरत्र स्वर्जि-दादिः। तीर्थश्रप्रणं चाशीत्यधिकशतयोजनगमनं द्रष्टव्यम्।

यत्त्र वापस्तम्बः - (१।२५।११)

मतेयं कृत्वा सुरां पीत्वा गुरुतंल्पं च गत्वा ब्रह्महत्यामकृत्वा । चतुर्थकालिवभोजनाः स्युरपोऽभ्युपेयुः सवनानुकल्पम् । स्थानासनाभ्यां विहरन्त एते त्रिभिवधिरपपापं नुद्दन्ति ॥ १ इतिः यद्रप्यक्तिराः-

' महापातकसंयुक्ता वंर्षः शुद्धचन्ति ते त्रिभिः । ' इतिः तदुभयं यदापहारोत्तरमेवानुतापेन स्वामिने प्रत्यर्पयति तद्विषय-मिति प्राञ्चः । अन्ये तु→ सुवर्णचतुर्थोशापहारविषयत्वमाहः । वस्तुतः -सगुणविषस्य निर्गुणविषस्वामिकसुवर्णापहारविषयत्वं युक्तम् । तथा च भविष्ये-

' विप्रस्य गुणवान्विप्रो निर्गुणस्यापहृत्य च । चतुर्थकाले भुखानिहाभिवष्यव्यंपोहित ॥ ' इति । विषयान्तरमप्युक्तं तत्रैव—

'यदा च निर्गुण: स्वामी क्षत्रियो वैदय एव च ।

हत्वा च ब्राह्मणो वीर ! तदापस्तम्बभाषितम् ।।

तत्रैव- 'क्षत्रियस्य गुर्णीढ्यस्य हत्वा विधस्तु निर्गुण: ।

चतुर्थकाले सुज्ञानिक्षभिवंदैर्विपोहति ।। ' इति ।

इदं च बाक्यद्वयं न्युनाधिकपरिमाणविषयस्वादविक्दम् ।

यत्तु सुमन्तुः— 'सुवर्णस्तेयी मासं सावित्र्याऽष्टसहस्रमाज्याहुती-र्जुहुयाःत्रत्यहं त्रिरात्रमुपवासस्तप्तकृच्छ्रेण च पूतो भवति ै इति;

यश्चापस्तम्ब:- ( १।२५ ) 'स्तेयं कृत्वा सुरां पीत्वा ' 'संवत्सरं

चरंत् ' इतिः; तत्सुवर्णद्वादशभागापहारविषयम्।

यत्तु सुमन्तुः— 'सुवर्णस्तेयी द्वादशरात्रं वायुभक्षः पूतो भवति ! इतिः; तन्मानसापहारविषयमिति प्राञ्जः । निष्फलकामिकप्रवृत्तिविषयदवं तु सम्यक् ।

मिताक्षरायाम्-(३।२।५८) 'इदं मनसि पापं ध्यात्वा प्रणवपूर्वा व्याहतीर्मनसा जपेत्। व्याहत्य प्राणायामं त्रिरात्रं चरेत्। प्रवृत्तीः कुच्छ्रं द्वादशरात्रं चरेत् १ इति ।

–च्याहस्या भिल्प्य । षट्त्रिंशन्मते—

' यवमात्रे सुवर्णस्य प्रायश्चित्तं दिनद्वयम् ॥ सुवर्णकृष्णलं ह्येकमपहत्य द्विजोत्तमः। कुर्यात्म्यान्तपनं क्रच्छ्रं तत्पापस्यापनुत्तये ॥ अपहत्य सुवर्णस्य माषमात्रं द्विजाधमः । गोमूत्रयावकाहारिक्षभिर्मासँव्यपोहति ॥ ' इति ।

' सुवर्णस्याप६रणे वत्सरं यावकी भवेत्। ऊर्ध्व प्राणान्तिकं शेयमथ वा त्रशहत्रतम् ॥ १

वत्सरमिति सुवर्णपरिमाणद्वादशांशमाषाधिकद्देमविषयम्। प्राणा-न्तिकं तु ज्ञानपूर्वकापहारविषयम्। अज्ञानतस्तु द्वादशाब्दं विप्रस्यः। यत्तु भवदेवः—

' वित्रे तु सकलं देयं पादोनं शत्रिये स्मृतम् । वैश्येऽर्द्ध पादशेषस्तु शूद्रजाविषु शस्यते ॥ 🦥

इति विष्णूक्तेः ' क्षत्रियादेः पारुपादहानिः" इतिः तदयुक्तम् , द्विविधं हि स्तेयम्-बळावष्टम्मेन कियमाणं साहसाख्यमेकम् , अपरं 🔫 चौर्यम् । तत्राचे पादोनादिबाघकेन चतुर्विषसाहसविषयेण 'पर्वदा। माझणा-नां ' इत्यक्तिरोवचसोक्तस्य हैगुण्यस्यैव न्याय्यत्वात् , द्वितीयेऽपि विप्रस्वामिकसुवर्णस्य ' देवजाश्वणराज्ञां तु विशेषं द्रव्यमुत्तमम् '(१४।१६)

इति नारदेनोत्तमद्रव्यतोक्तरतत्र च दण्डभूयस्वात्, तथा 'गोपु ब्राह्मणसंस्थासु ' ( मनुः ८१३२५) इत्यनेन विप्रस्वामिकगोवधे दण्डगौरवात्, 'विदुषोऽतिक्रमे दण्डभूयस्त्वम् ' इति वचनाश्वात्रापि क्षत्रियादीनां प्रायश्चित्ताधिक्यमेवोचितं; न तु पादन्यूनमिति ।

कामतः सुवर्णस्तेये तु याज्ञवल्क्यः-( ३।२५७ )

' ब्राह्मणस्वर्णहारी तु राह्मे मुसलमर्पयेत्। स्वक्रमे ख्यापयंस्तेन हतो मुक्तोऽथ वा शुचिः॥ '

-मुक्तः प्रत्हतोऽपि जीवन त्वप्रहत एवेत्यर्थः । 'अन्ननेनस्वी राजा १ (२।३।४२ ) इति गौतमेनाप्रहारे राज्ञो दोषोक्तः ।

' ततो मुसलमादाय सकुद्धन्यात्तु तं स्वयम् । यदि जीवति स रोनस्ततः स्तैयाद्विमुच्यते ॥ ' (१२१)

इति संवर्शा । एतेन 'सोनपोध्याणां बहुनां मृतिसन्भावनायाम-प्रहृतोऽपि जीवन् शुद्धः 'इति माधवोक्तिरपास्ता । मानाभावाच । भविष्ये—

> 'महत्यपहते पुत्र ! तथाल्पे वा हते गुह !। हतद्रव्यविशेषाद्वे स्वामिनस्तस्करस्य च ॥ प्रयोजनविशेपाच विशेषादेशकालयोः। अनुवन्धविशेषाच प्रायश्चित्तं प्रकल्पयेत् ॥ '

तत्रेव-

'यद्यस्यापहृतं द्रव्यं तत्तस्यैव विनिर्दिशेत्। प्रायश्चित्तं ततः कुर्यादेवं शुद्धिमवाष्तुयात्॥ '

विष्णुः- ( ५२।१४ )

' दस्वैवापहतं द्रव्यं धनिकस्याभ्युपायतः । प्रायश्चित्तं तनः कुर्यात्कस्मपस्यापनुत्तये ॥ '

१ शुद्रमध्यमहरूष्याण्युक्तानि नारदेन— (१४।१३-१५) मृद्धाण्डासन-सद्धास्थिदारुचर्मतृणादि यत्। फर्छ बान्यकृतात्रं च शुद्धरव्यमुदाइतम्। मध्यम-द्रव्यस्य वक्ष्यते । उत्तमस्य तृक्तमेष ।

अत्र विशेषमाह मनुः ~ (११।१६४)

'चरेत्सान्तपनं कृच्छं ताझिय्यात्यात्मशुद्धये ।' इति । तद्रध्यं निर्यात्य स्त्रामिने दत्वा शुद्धये प्रायश्चित्तयोग्यत्वार्थमित्यर्थः । अत एत भविषये-

' तिब्रिट्यित्येति वाक्यं तु प्रवदन्ति मनीिषणः । तत्पूर्व चैव योग्यस्य सुचकं नात्र संशयः ॥ '

न्तःपूर्व प्रातिस्विकप्रायिश्वतात् पूर्वम् । योग्यस्येति भात्रप्रधानो निर्देशः, योग्यत्वस्येत्यर्थः । केचित्तु – सुवर्णपरिमाणादूनं चोरितं धनं स्त्रामिने दत्वा स्वशुद्धये सान्तपनकुच्छं कुर्यादिति मानवीयस्यार्थः । तच्छव्देन सुवर्णमितं पूर्व ततो न्यूनं योग्यस्य शुद्धेः कारकमिति तु भविष्यस्यार्थ इत्याद्वः । सुवर्णस्तैये तु एकाद्दशांशाधिकं चोरितं धनं स्वामिने देयम् ।

तथा च भिताक्ररायाम्-

' स्तेये ब्रह्मस्वभूतस्य सुवर्णादेः कृते पुनः । स्वाभिनेऽपहृतं देयं हर्त्रा त्वेकादशाधिकम् ॥ '

लघुविष्णुः—

'स्तेये ब्रह्मस्वभूते तु सुवर्णहरणे कृते। पश्चात्तेनैव दात्तव्यं तस्मै ह्येकादशाधिकम्। गुणसंशुद्धिभावाय तत्रश्चांद्रायणत्रयम्। संवत्सरेण दात्तव्यं निपुणां शुद्धिमिच्छता॥ सभावे कांचनस्य स्याद्धतमेत्रबनुगुणम्। चरेद्यतात्मा निःसंगः पूर्ण वर्षचतुष्टयम्॥ समाप्ते कांचनं गाश्च रजतं चापि शक्तितः। देयमत्रं द्विजाग्न्येभ्यः शुभं पापोपशांतये॥ ' इति।

—गुणसंगुद्धिरात्मगुद्धिः। चांद्रायणत्रयमिति यवमण्यादीनि त्रीणि चांद्रायणानि वत्सरमभ्यसेदित्यर्थः। इदं च दोषप्रायश्चित्तादिकं रसवेधा-द्यापादितसुवर्णसाद्दवये ताम्रादौ न भवति;सुवर्णत्व ज्ञातिसमवायाभाषात्।

'मध सुवर्णस्तेयसमेषु मनुः—( ११।५७ )
• निक्षेपस्यापहरणं नराश्वरजनस्य च ।
भूमिवज्रमणीनां चं हक्मस्तेयसमं स्मृतम् ॥ १

स्मृत्यंतरे- ( मनुः ८।३२३ )

'पुरुषाणां बुलीनानां नारीणां च विशेषतः। मुख्यानां चैव रत्नानां हरणे वधमईति।। ' याज्ञवल्क्यः- (३।२३०)

> ' अश्वरत्नमनुष्यक्वीभूधनुहरणं तथा । निक्षेपस्य च सर्वस्य सुवर्णस्तयसंमितन् ॥ '

मनुष्यमहणेनेव सिद्धे स्त्रीपदं षंढव्यावृत्यर्थम् । विष्णुः—(३६।३) 'त्राह्मणभूहरणं सुवर्णस्तेयसमम् । ' इति । अत्र षडव्दमित्युक्तं परिभाषायाम् ( पृ. १४ ) । अस्पमृत्यरत्नादौ तु चतुर्विशतिमते—

'रत्नानां हरणे विषश्चरेच्चांद्रायणत्रयम्। १ इति । मनुरपि– (११।१६७)

> ' मणिमुक्ताप्रवालानां ताम्रस्य रजतस्य च । अयःकांस्योपलानां च द्वादशाहं कणानवां ॥ '

स एव- (११।१६३)

'मनुष्याणां तु इरणे खीणां क्षेत्रगृह्स्य च । वापीक्र्यतहागानां शुद्धिखांद्रायणं स्मृतम् ॥ १ इति ।

–मनुष्यो दासः। स्नी दासी।

रेमृत्यंतरे--

'रूप्यं हत्वा द्विजो शोहाबरेबांद्रायणवतम् । गद्याणदशकादृष्ट्वमाञ्चलाहिगुणं चरेत् ॥ आसहस्राब त्रिगुणमूर्ध्व हेमविधिः स्मृतः । ' इति ।

-गद्याणो गुर्जारदेशे प्रसिद्धः। रत्नताम्रायःकांस्यमनुष्यापहारेष्विष भायश्चित्तेयत्तार्थमियमेव मृत्येयत्ता शेया।

मनुः—( ११।१६२ )

'धान्यात्रधनचौर्याणि कृत्वा कामाहिजोत्तमः । सजातीयगृहादेव कृष्कृष्टदेन विशुद्धयति ॥ १ इति ।

**१ चतुर्विशतिमते;्विरा**ग्रहीयः संक्रिता । विराह्ण स्टीन्ता । विराह्ण स्टीन्ता । विराह्ण स्टीन्ता । विराह्ण स्टीन्ता

स्मृत्यंतरे- अष्टापद्यं स्तेयकिल्यपं श्रूदस्य, द्विगुणोत्तराणीतरेषाम् ?

-किल्बिषं वंडः । स शूद्रधापहियमाणद्रव्यादष्टगुणः । विद्धन्न-विपाणां तु षोडशद्वाविशचतुःषष्टिगुण इत्यर्थः ।

व्यत एव मनुः—( ८।३३८ )

' अष्टापद्यं हि जूद्रस्य स्तेये भवति किल्बिषम् । योडशैव तु वैक्यस्य द्वात्रिंशत्सत्त्रियस्य द्वु ॥ ब्राह्मणस्य चतुःषष्टिः पूर्णे वाऽपि शतं भवेत् । '

शंख:—( १७।१५ )

' तथा धनस्यापहारे मणीनां रजतस्य च । धान्यापहरणे चैव कुर्यात्संवत्सरं व्रतम् ॥ ' इति ।

इदं च दशकुंभधान्ये तन्मूल्ये च धनादावपहृते श्रेयम्।
धान्यं दशभ्यः कुंमेभ्यो हरतोऽभ्यधिके वधः।
(८।३२१) इति मनूकेः।

कुंभमाइ कात्यायनः--

'वृशद्रोणा भवेस्वारी कुंभोऽपि द्रोणविंशतिः ।' इति । द्रोणस्तु—

'पर्छ च कुडवः प्रस्थ बाढको द्रोण एव च धान्यमानेषु विश्लेषाः ऋमशोऽमीः चतुर्गुणाः ॥ दे

इत्येवं ऋमाज्ज्ञेयः।

यतु जावालः—

'पकानमीषधं तेलं शय्यावास वपानही ।
कांस्यायस्तामसीसं वा अर्डी कृच्छार्डमेव व ॥
चदके फलमूलेषु पुष्पपर्णसुगंधिषु ।
सूद्रांदमधुमांसेषु संतोध्य स्वामिनं ततः ॥
वापं निवेद्य विप्रेभ्यः प्रायश्चित्तेन युज्यते । 'इति ।
कुज्यार्ड पादमित्यकेः । तद्भिकपरिमाणगुदाविविषयम् ।

#### जावालः—

' मणिमुक्ताप्रवालानां ताम्रस्य रजनस्य 🖘 🕒 अयःकांस्योपलानां च द्वादशाहं कणाश्रता ।} <sup>१</sup> इति । द्वादशगुणप्रायश्चित्तदर्शनात् तन्मृल्याहादशगुणमूल्यमणिमुकाचप-हार इदम्।

यतु विष्णुः— ' रजताश्वगोभूमिकन्यानां सकृद्धरणे चांद्रायणम् । ' इति; तर्तिकचिद्धिकविषयम्।

मनु:---( ११।१६८ )

'कार्पासकीटजोर्णानां द्विशकेकशफस्य च। पश्चिमधाषधीनां च रजवाश्चेव ज्यहं पयः ॥ ' इति ।

–कीटजाः पट्टादयः ।

देवद्रव्यापहारे सुमंतुः—' देवद्विसद्रव्यहत्ताऽप्सु निममोऽधमर्पणमा-वर्त्तयेत् ' इति । अत्र संवत्सरप्रक्रमात्तावस्काखीनावृत्तिझेया ।

स्तेयप्रसंगाद्वृत्युच्छेदे प्रायश्चित्तमाहं शंखः—(१७।१३–१४)

' यस्य यस्य तु वर्णस्य षृत्युच्छेदं समाचरेत्। तस्य तस्य वधे प्रोक्तं प्रायश्चित्तं समाचरेत् ॥ कपहत्य तु वर्णानां विप्रो भूमि प्रमादतः। प्रायश्चित्तं वधे प्रोक्तं ब्राह्मणानुमते चरेत् ॥ १ इति।

-- एतम वृत्त्यहभूम्यपहारे हेयम्। अत्र जापहारकान्द्रस्य वलाइज्ञानपूर्व परस्वादानवाचित्वात्प्रमादत इति शास्त्रार्थपरिज्ञान-परम् । अत्रोभयत्र वधनिभित्तकप्रायश्चित्तोतिदेशात्पादोनम् । तप कामे कामोक्तस्य, अकामे स्वकामस्योक्तेति।

🗝 स्तेयापवादमाह शंखाः —

.(९.५९६) **िलस्तियमग्रये काश्चमस्तियं के तृर्ण गर्वन**िकारीकर चन्ने वर्षीकर िक्षेत्रक क्रम्याहरणमस्तेयं ची हास्यनसंकृताम् ॥ कि इति । 🗁

कन्याहरणं राक्षसविवाहपंरम् । --- सन्<del>ति मुरुआसावक्के विकास रहेश र स्वति</del>सम् - <del>सर्वतिम् - ---</del>

९ तब किंखुगातिरिक्तवुगे बोध्यम् , क्यौ तिश्रिषेधातः । आज्ञीनिकिक्ष

मनुरपि- ( ८।३४२ )

' द्विजोऽध्यगः शीणवृत्तिद्वाविक्षु द्वे च मूलके । बाददानः परक्षेत्रात्र दंडं दातुमहति ॥ १

तथा-

' चणकत्रीहिगोधृमयवानां मुद्रमाषयोः । व्यतिषिद्धैर्गृहीतव्यो मुष्टिरेकः पथि स्थितः ॥ तथैव सप्रमे भक्त भक्तानि यहनअता। अश्वस्तनविधानेन हर्त्तव्यं हीनकर्मणः ॥¹ (म. ११।१६)इति । इति भट्टनीलकण्ठकृते प्रायश्चित्तमयुखे स्तेयप्रायश्चित्तानि ।

## अथागम्यागमनमायश्चित्तानि ।

तत्र गुरुतल्पे शङ्घः- (१७।१-३) ' अधःशायी जटाधारी पर्णमूलफलाशनः । एककालं समभन्ने वर्षे तु द्वादशं गते ॥ रुक्मस्तेथी सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतल्पगः। त्रतेनेतन शुद्धयन्ति महापातकिनस्त्रिमे ॥ ' इति । -गुरुतल्पगो गुरुभार्यागामी । गुरु: पिता । अत एव संवर्तः— (१६५)

> ' वितृदारान्समारुह्म मातृवर्ज्ज नराधमः । भगिनी च निजां गस्वा निष्कृतिर्न विश्वीयते ॥ ' इति ।

— निष्कृतिर्वतस्त्या । भरणरूपा स्वस्त्येव, 🧦 🤼

' पितृभार्यो चु विक्षाय मातृबर्जी नराषमः । **अ**ननी वाऽप्यविशाय नामृत: शुद्धिमाप्नुयात् '॥

इति षट्त्रिंशन्मतात्।

The Hoteling of the fills अत्र जननीगमनं न महापातकं किन्स्वसिंवातकम्।।**ंशमातृग**मनं दुहितृगमनं स्नुषागमनम् ैद्रत्यतिपातकानिः। इति विष्णुकेः (३४।१); मातृ-दुहितृ-भगिनी-स्तुषागमनान्यतिपातकानिः है इति भवदेवीये प्रस्काता महास्वाधिकार भव बृद्धहारीतोकेश्च । एतेन गुरुश्चासावझनेति कर्मधारयेण 'जननीगमनं महापापम् ' इति

भवदेवीकिरपास्ता । अने का कार्यक है। है के अने कार्य

यत्तु शृलपाणिः---

'आचार्यस्तु पिता उयेष्ठो आता चैव महीपतिः। मातुलः श्रशुरस्थाता मातामहिषतामहै। ॥ वर्णश्रेष्टः पितृब्यश्च पुंस्येते गुरवो मताः । '

इति देवलोक्तेः; 'बाचार्यः श्रेष्ठो गुरूणाम् 'इति गौतमोक्तः ( १।२।५६ ); 'त्रयः पुरुषस्यातिगुरवो भवन्ति माता पिता आचार्यश्चर (३१।१-२) इति विष्णूक्तेश्चाचार्यादिपत्नीगमनमपि महापाप-मित्याह; तन्न;

' झार्चायपत्नीं स्वसुतां गच्छंस्तु गुरुतल्पगः। ' (याज्ञ.३।२३३) इत्याचार्यादिपत्नीपु गुरुतस्वातिदेशविरोधात् । न चातिदेशो हीन-वर्णपत्नीपरः, मानाभावात्। देवलादिवचांसि त्वाचार्यादीनां पूज्यत्व-पराणि । कथं च 'गुरोखालीकनिर्बधः' (म. ११।५५) इत्यत्र गुरुपदं केवलपितृपरम्, अत्र त्वाचार्यादिपरमिति विरुद्धं शूलपाणेवचः भद्धेयम् ?

प्रायश्चित्तान्तरमाहाङ्गिराः- (६।१३)

'महात्रतं चरेद्वाऽपि दद्याध्सर्वस्वमेव वा । ' इति । व्यभिचारितायां सवर्णायां मातरि सकुद्रमने तु योगी-(३।२६०)

' चान्द्रायणं वा त्रीन्मासानभ्यसन्वेदसंहिताम् । ' इति । गभीत्पत्तौ तु एतान्येव प्रायश्चित्तानि द्विगुणानि ।

। गमने यद्वतं प्रोक्तं गभं तहिंगुणं भवेन् । १ (१।३७)

इत्युशनोवाक्यात् गमनावृत्तावि प्रायश्चित्तावृत्तिः।

कामतो जनन्यतिरिक्तगुरुभार्यागमने तु याज्ञवल्क्यः— (३।२५९) ' तमेऽयःशयने सार्द्धमायस्या योषिता स्वपेत् । '

्<del>रुको असीरदाहश्चमे । उन्हार तहा स्थान स्ट</del>ान्स हा संस् मनुर्वि—( ११।१०४ )

भित्र का शिश्रवृषणावुत्कृत्याभाय चांजली । नैर्भवीं दिशमाविष्ठेदानिपातादि जिल्ला । 1 र इति । -बातिष्ठेद्रच्छेत्। निपाती भरणम्। अयमेव च दंडः, " आसामन्यतमां गच्छन् गुरुतस्पग उच्यते । शिअस्योत्कर्त्तनात्तत्र नान्यो दंडी विधीयते ॥ "

( १२।७५ ) इति नारदोक्तेः ।

जनन्यामकामतोऽपि गमने एतदेव प्रश्णांतं प्रायश्चित्तद्वयं वोध्यम्। जनन्यां कामतस्तु विश्वष्ठः—(२०।४६) ' निष्कोलको वा घृताको गोमयाग्निना पादप्रभृत्यातमानमवदाहयेत् ' इति । अभ्यासे गर्भोत्पत्तौ चेदमेव, अन्यानुक्तेः। एतानि च प्रायश्चित्तान्यौरसपुत्रस्यैव। दत्तका-दीनां न्यूनं कल्प्यमिति निबंधक्कतः। जनन्यां कामतः प्रवृत्तस्य रेतः—सेकादविङ्गित्रत्तौ द्वादशाब्दम्। अकामतः षडब्दम्। तत्सपत्न्यां कामतः वडब्दम्। अकामतः वडब्दम्। तत्सपत्न्यां कामतः वडब्दम्। अकामतः वडब्दम्।

शूद्रस्य विप्रागमने तु प्रचेताः-

' जूद्रस्य ब्राह्मणीं मोहाद्गच्छतः शुद्धिमिच्छतः । पूर्णमेव व्रतं देयं माता यस्माद्धि तस्य सा ॥ '

इति गुरूपभुक्तास्त्रपि साधारणाधीषु गमने गुरुतल्पदोषो नास्ती-त्याह न्याञ्चषादः-

' जात्युक्तं पारदार्थे च कन्यादृषणमेव च । साधारणस्त्रियो नास्ति गुरुतल्पस्वमेव च ॥ ' इति ।

–साधारणस्त्री वेद्या ।

**अथ** भगिन्यादिगमने मनुः-( ११।५८ )

'रेतःसेकः कुमारीषु स्वयोनिष्वंत्यजासु च। सल्युः पुत्रस्य च स्त्रीषु गुरुतल्पसमं विदुः ॥ ' इति ।

-स्वयोनिर्भगिनी । कुमारी उत्तमजादीया कन्या ।

धकामास्यत्त्वीमासु न दीवस्यन्यया द्मः।

दूषणे तु करच्छेर उत्तमायां वधस्तथा । विकास व

इति वजैव दंदविशेषोक्तः।

के किर्द्यवस्थिता असकार केसार कासकार निर्मताः कासकाः यस्मादसी
निष्कासकः, सुण्डितविद्या इत्यमेश्य मान्य निष्कासक इति निर्मतकेषासमञ्ज्ञामाः
भिषीयते ।—मि.।

#### याज्ञवल्क्यः- ( ३।२३१ )

' सिलिभार्याकुमारीषु स्वयोनिष्वंत्यजासु च । सगोत्रासु सुतस्त्रीषु गुरुतल्पसमं स्मृतम् ॥ ' इति ।

### अन्त्यावसायिन आह मध्यमांगिराः---

'चंडालः श्वपचः क्षत्ता सूतो वैदेहकस्तथा । मगधायोगवौ चैव सप्तैतेंऽत्यावसायिनः ॥ ' इति । चंडालादीनाह याज्ञवल्यः–( १।९३–९४ )

' ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्स्रतो वैश्याहैदेहकस्तथा । श्रूष्ट्राज्ञातस्तु चांहातः सर्वधमेबहिष्कृतः ॥ अत्रिया मागधं वैश्या श्रूष्ट्रात्सत्तारमेष च । श्रूष्ट्रादायोगवं वेश्या जनयामास वे सुतम् ॥ ' इति ।

विष्णुः -( ३६।४-६) ' पितृब्यमातामहमातुलपत्न्यभिगमनं गुरु-दारगमनसमम् । पितृब्बसमातृष्वसृस्वसृगमनं श्रोत्रियर्त्विगुपाध्याय-मित्रपत्न्यभिगमनं च ' इति । अत्र साम्यातिदेशादर्के प्रायश्चित्तमित्युक्तं परिभाषायाम् ( ए. १४ पं. ४ )।

याज्ञवल्क्यः (३।२३२,३३३)

पितुः स्वसारं मातुश्च मातुलानी स्तुषामि । मातुः सपत्नी भगिनीमाचार्यस्या तथा ॥ आधार्यपत्नी स्वसुति गर्छस्तु गुरुतस्यगः॥ इति । मातुः सपत्नी हीनवणीः समीत्तमवणीगमनस्य गुरुतस्पत्नोक्तः। नारदः-(१२।७२-७५)

भाता मातृष्वसा अश्रमतिकानी पितृष्वसा । पितृब्यसिविशिष्यकी भगिनी तत्सकी सुपा ॥ दृद्धिताऽऽचार्यभार्या च संगोत्रा शरणागता ।

१ श्रपनस्त्वतः स्तसंहितायाम् (दिनोत्तमायां नण्डासमः प्रमाणानते भुवि । श्रपनः स तु विशेषः सर्वशास्त्रिकारदैः ॥ (१।१२।३६ ) दित

राज्ञी प्रव्रक्षिता सांध्वी धात्री वर्णोत्तमा च या ॥ भासामन्यतमा गच्छन्गुरुतल्पग उच्यते । १ इति ।

-राज्ञी श्रभिषिक्तश्चित्रयपत्नी । क्षत्रियांतरपत्न्यां छघुप्रायश्चितस्य वक्ष्यमाणत्वात् । मातृप्रहणं दृष्टान्तार्थम् । श्रत्र च ताद्रूप्यातिदेशेऽति-दिश्यमानं प्रायश्चित्तं पादोनं भवतीति व्युद्धपादि परिभाषायामेव (पृ. १४ पं. ४) । तश्चाकामत एकरात्रादूर्ष्व श्रत्यन्ताभ्यासविषयम् ।

अत्रैव कामतोऽत्यन्ताभ्यासे तु खृह्यमः- ( ५।४१ )

'रेतः सिक्त्वा कुमारीषु स्वयोनिष्यन्त्यजासु च । स्विषण्डापत्यदारेषु प्राणत्यागो विश्वीयते ॥ ' इति । षण्डाल्यादीनां कामाकामयोः सकुद्रमने यमः— ( २९ )

' चण्डालपुंकसानां तु अक्त्या गत्वा च योषितम् । कृष्ट्यान्दमाचरेज्ज्ञानादक्षानादैन्द्रवद्ययम् ॥ १ इति ।

इरमेव च कुमार्यादिगमनेऽपि क्षेथम्। बृह्यमयाक्षवस्क्यायनेक-वचनोपात्तःवेन तुल्यधर्मस्वात्।

'बहूनामेकधर्माणामेकस्यापि यदुच्यते । सर्वेषां तद्भवेश्कार्यमेकरूपा हि ते स्मृताः ॥ ग दर्युशनःस्मृतेरिति विक्रानेश्वरादयः ।

अकामत पकरात्राभ्यासे तु त्रैवार्षिकम्। तथा च मनुः- (११।१७८)

> 'यत्करोत्येकरात्रेण युषळीसेवनाहिजः । सद्भैक्षसुग्जपजित्यं त्रिभिवेर्षेर्व्यपोहति ॥ १ इति ॥

वृषली चात्र चण्डालीत्यपराकेमिताक्षराकृत्पतरुभवदेवीयादिषु

तथा च मिताक्षरायां स्पृत्यन्तरम् ज्याह्म स्वाह्म । 'चण्डाळी बन्धकी वेषया रजास्था सा क कन्यका । उटा या च सुगोत्रा स्याद्ववल्यः प्रका कीर्सिताः ॥ १ इति ।

अध्वीति वर्णोत्तमाविशेषणम्—भवस्वामी ।

व जातो निवादाच्छ्दायां आत्या भवति पुकसः। ( म. १०।१८ ).

शुद्रीति शूलपाणिः, स्पृत्यन्तरवाक्यं त्वनाकरमिति मेने। अत्र चैक-रात्रेणेत्यत्यन्तसंयोगवाचिन्या तृतीययाऽभ्यासोऽवगम्यते। कामत एक-रात्राभ्यासे सु द्विगुणम्।

माधनीये व्याद्यः---

' आधितस्यापि विदुष आहिताप्रेश्च योषितः। बाचार्यस्य च गज्ञश्च भार्यो प्रव्रजितां तथा ॥ धात्री पुत्री च पौत्री च सखी मातुस्त्रेथेव च । वितु: सखीं तथा गत्वा गुरुतल्पव्रतं चरेन् ॥ '

एकरात्राद्रध्वं कामतोऽस्यन्ताभ्यासपरमिद्म्। अस्मिन्नेव विषये मनु:- (२१।१७५)

' चण्डालान्स्यिखयो गत्वा भुकत्वा च प्रतिगृह्य च । पतत्यज्ञानतो वित्रो ज्ञानात्साम्यं तु गच्छति ॥ ' इति । अत्राज्ञानात्रवाच्द्रम् । ज्ञानतो मरणम् ।

' जनन्यां च भितन्यां च स्वसुतायां तथैव च । स्त्रपायां गमनं चैव विद्ययमितपातकम् ॥ अतिपात्रकिनस्त्वेते प्रविशेयुईताशनम्। न हान्या निष्कृतिस्तेषां विद्यते हि कथश्वन ॥ 7 ( विष्णु: ३४।२ )

इति कात्यायनोक्तेः।

वृहद्वारीतोऽपि-- ' मातृदुहितृभगिनीम्नुषागमनान्यतिपातकानि । सद्योऽप्रिप्रवेशोऽविपातिकनाम् े इति । 💎 🏗 🔭 📑

यत्तु संवर्तः - ( १६५) :: par नेहर्ने स्टिन् हें स्टेस्टर

' मातरं यदि गच्छेतु स्वस्तुपां पुरुपाधमः । न तस्य निष्कृति विद्याहस्वकां दुहितरं तथा ॥ १ इति । भ्रात्भार्यागमने संबत्तः (१६२)

' पितृष्यदारगमने जातृभायगिमे तथा ।

ा गुरुतस्पेन्नतं कुर्यान्नान्या निष्कृतिस्थ्यते ॥ शि इति । ्यत्याकामती बहुकालाभ्यासविषयम्। कामतस्तु मरणान्तिकमेव। यत्तु याज्ञवल्क्यः— ( ३।२८७ )

'भनियुक्तो आतृजायां गच्छन् चान्द्रायणं चरेत्।' इति.। तद्सवर्णव्यभिचरितआतृजायाविषयभिति। कनिष्ठआतुर्भार्यागमने चतुर्विशतिमते—

'भ्रातुश्चैव कनिष्ठस्य भार्या गत्त्रा तु कामतः । कुच्छूद्वयं सान्तपनं प्रकुर्वीताथवाऽपि वा ॥ ' इति । भाचार्यादिभार्यागमने जातूकण्यः—

'आचार्या**देस्तु भार्याधु गुरुतल्पत्रतं चरेत्।' इति ।** आदिपदादुपाध्यायादीनां प्रहणम् । यत्तु चतुर्विशतिमते—

'चरेशान्द्रायणं विष्रो गत्वोपाध्याययोषितम्। जावार्यस्य पराकं तु बौधायनवचो यथा ॥ ' इति । तब्यभिचरितोपाध्यायादिपत्नीगमनपरम् । यत्तु बृहद्यमः — ( अग्निपु. १७३।५३ – ५४ )

'चाण्डाली पुष्कसी म्हेच्छी स्तुषां च भगिनी सलीम । मातापित्रोः स्वसारं च निश्चिमां शरणागताम् ॥ मातुलानीं प्रविश्वतां सगोत्रां सपयोषितम् । शिष्यभायी गुरोभीयी गत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥ ' इति । यत्तु सुमन्तुः – 'मातृष्वस्रस्तुषाभागिनेयीगोचाण्डालीगमनेषु तप्त-कृच्छ्त्रयं सान्तपनं च ' इति ।

यशक्तिशः—(२८)

'पतितोंऽस्यित्रयो गत्वा सुक्तवा च प्रतिगृह्य च ।

मासोपवासं कुर्वीत चांद्रायणमथापि वा ॥ 'इति।

यथ संवर्तः-(१७२)

' चांडाडी पुष्कसी म्हेच्छी अपाकी पतिता तथा। एता गत्वा द्विजो मोह्याच्चरेच्चांद्वायणज्ञतम् ॥

यच्च हारीतः-'-'गुरुवस्पमी सन्मयी सीप्रविक्वतिम्मिवणी सत्वा तामार्किग्य मृत्युना-पूरो अवेत् । एवमेव पितृस्यक्रीगमने स्वस्यमातृ- फिल्वस्गामने कन्यासगोत्रास्वस्तीयाभगिनीगमने चांद्रायणं वा 'इति; रत्र चांद्रायणं रेतःसेकार्द्वाङ्किश्तो ज्ञेयम् ।

यदपि संवर्तः (१६२)

'भगिनी मातुराप्तां च स्वसारं चान्यमातृजाम्। एता गत्वा सियो मोहात्तप्तकुच्छ्रं समाचरेत्॥ कुमारीगमने चैव व्रतमेतद्विनिदिशेत्।'

तथा—( १६०-१५९ )

'गुरोर्दुहितरं गत्वा स्वसारं पितुरेव च । तस्या दुहितरं चैव चरेषान्द्रायणवनम् ॥ मातुलस्य सुतां गत्वा मातुलानी सनाभिनीम् ॥ एता गत्वा कियो मोहास्पराकेण विशुद्धपति ॥ १ इति ॥ तद्र्यवहितपतिताभगिन्यादिगमनविषयम् ॥

यतु विष्णुः— ( ५३।५ ) ' श्राण्डालीगमने तत्साम्यमाप्नुयात् । अज्ञानाश्चान्द्रायणम् । '

यष गौतमः —(३१५)३२-३३) ' चाण्डालीगमने कृच्छाब्दः, समत्या द्वादशरात्रः ' इति ।

तत्र साम्यक्रच्छ्राव्दयोर्विषय उक्तः, चांद्रायणस्यापि । अज्ञानतः सक्रदारोहणमात्रे तु द्वादशरात्रः ।

वौधायनः— ' मातृष्वसाषितृष्वसाभागिने यीस्तुषामातुलानीत्यगम्या-गमने कुच्छ्रातिकुच्छ्रौ षांद्रायणम् ' इति ।

संवर्तः-( १६४ होन्या स्वाहत र महत्त्र महत्त्र महत्त्र महत्त्र महत्त्र महत्त्र महत्त्र महत्त्र महत्त्र महत्त्र

' सिखिभायों समारुह्य क्षश्रं चैव हि मानवः। सहोरात्रोपितो भूत्वा तप्तकच्छ्द्रयं चरेत्।। '

चतुर्विशमते---

भातुश्च स्वित्रयां गत्वा वितृज्यतनयां तथा । तमकच्छ्रं प्रकृतीत वहात्रं तत्सतापु च ॥

१ अन्त्वावसायिनी देशि मुळे।

गुरोर्दुहितरं गत्वा पराकं च समाचरेत्। भागिनेथीं द्विजो गत्वा चरेच्चांद्रायणव्रतम् ॥ मातुलस्य सुतां गत्त्रा पितुश्च स्वस्नियां तथा । प्राजापत्यं प्रकुर्भीत हारीतवचनं यथा ॥ मातुश्च स्वस्त्रियां गत्वा भार्थी गत्वा तु कामतः । पितृब्यतनयां चैव सपादं कृच्छ्रमाचरेत् ॥ दौहित्री पुत्रतनयां चरेच्चांद्रायणव्रतम्। नत्सुतां तत्स्तुषां गत्या पराकं तु समाचरेन् ॥ संबंधिनः स्त्रियं गरवा पादकुच्छ्रं समाचरेत्। विधवागमने कुच्छ्महोरात्रसमन्वितम् ॥ चरेबान्द्रायणं विध्रो गत्वोपाध्याययोषितम् । बाचार्यस्य पराकं तु बौधायनवची यथा ॥ सिवभार्यो समारहा जातिस्वजनयोषितम्। स कृत्वा प्राकृतं कृच्छ्रपादं कुर्यात्ततः पुनः ॥ कुमारीगमने विप्रश्चरेषांद्रायणव्रतम् । पतिसां तहिजो गत्वा तदेव व्रवमाचरेत्।। १ इति ।

### बृहन्मनु:-

' स्वमातुर्मातृगमने वितृमातृगमे तथा । एतास्त्वकामतो गत्वा द्विजञ्चांद्रायणं चरेत्।। '

## संवर्तः- (१५९)

'असती मातुलानी च स्वसारं चान्यमामृजाम्। एता द्विजः क्षियो गत्वा तप्तकृष्ट्यं समाचरेत्।। '

इत्याद्यनेकस्मृतिवचनानि संबंधसन्निक्वित्रकर्षापेक्षया योजनी-यानि ।

वर्षाणीत्यनुवृत्ती गौतमः-( ३।४।२९-३२ ) 'द्वे परदारे । त्रीणि श्रीत्रियस्य । द्रव्यखाभे वोत्सर्गः । यथास्थानं वा गमयेत् ' इति । तथा यहत्तं धनं तदुत्स्रष्टव्यम् , तदीयं तत्रैत वा प्रत्यर्पणीसमित्यर्थः ।

वार्षिकप्राकृतत्रतमुक्त्वा स एव-(३।४।३४)'उपपातकेषु चैवम्' इति। यम:-'द्वे वर्षे परभार्यासु त्रीणि श्रोत्रियपत्नीषु ' इति ।

तत्रेयं व्यवस्था-ऋतुकाले कामतो जातिमात्रश्राद्धाणीगमने वार्षिकम् । त त्रैव गुणविशेषशालिन्यां द्वे वर्षे । ताहत्रया एव श्रोत्रियभार्याया गमने त्रीणि वर्षाणीति । अथवा-ओत्रियगुणवद्गाह्मणक्षत्रियादिभार्याविषय-स्वेनैतानि ध्यवस्थापनीयानि ।

अत एव शंखः—' वैश्यायामवकीर्णः संवत्सरं ब्रह्मचर्ये त्रिषवणं वाऽतु-ति छेत्। श्रत्रियायां द्वे वर्षे, त्रीणि त्राह्मण्याम् ,वैश्यावत्र शूद्रायाम् ;' इति । वैद्यावशेति ब्राह्मणपरिणीतायाम्। शृद्रपरिणीतायां तु षण्मासिकमेव । शूलपाणिस्तु— 'सच्छूद्यां वैश्यवत् ,े असच्छूद्यां षाण्मासिकम् १ इत्याह । तेन क्षत्रियागमने द्विवार्षिकमेव ।

त्तदाह प्रजापतिः— (३।६९)

'विद्रो नृपस्य भार्यायां यत्करोति समागमे। तदेव क्षत्रियस्यापि कुर्याद्त्रैव सक्तमे ॥ ' इति ।

एवं क्षत्रियस्य वैश्वादिकीषु ऋमेण बार्षिकं षाण्मासिकं च । एवं वैदयस्यापि वैदयाशूत्रोर्वार्षकषाण्मासिके।शूद्रस्य शूद्यां षाण्मासिकमेव।

अनुपशुक्तागमन आपस्तम्यः- (२।२७।११-१३) 'सर्वणीयाम-नन्यपूर्वायां सक्रत्सिक्षपाते पादः पति । एवमभ्यासे पादः पाद्ञञ्जूर्थे सर्वम् १ इति ।

अनुपशुक्तायां एकस्यां श्रोत्रियपत्न्यां द्वादशाब्दम् । अनन्यपूर्वाया-मित्युक्तेरेकस्यामेव चतुरभ्यासे नेदं प्रायश्चित्तं, किन्तु पादपादन्यूनं कडप्यमिति शूळपाणिविज्ञानेश्वरौ ।

व्यभिचरितक्षत्रियावैश्यागमने संवर्तः— (१५५)

' क्षत्रियां वाऽय वैश्यां वा गच्छेयः काममोहितः। तस्य सान्तपनं कुच्छ्रं भवेत्तत्पायमोचकम् ॥ ?

तस्यवर्णानुङोमविषयम् ।

यत्तु स एव- (१५७) विप्रामस्वजनां गत्वा प्राजापत्यं समाचरेत् । १ इति; तव्यभिचरित्रज्ञाद्यणीविषये ज्ञाद्यणस्य ।

यत्तु वसिष्ठः — (२१।१७) 'ब्राह्मणश्चेदप्रेक्षापूर्वकं ब्राह्मणदारान-भिगच्छे त्रिवृत्तधमेकर्मणः कुच्छ्रोऽनिवृत्तधमेकर्मणोऽतिकुच्छ्रः ' इति । —अप्रेक्षा अज्ञानम् । निवृत्तधमेकर्मणो दारानित्यन्वयः । ब्राह्मणस्य स्वैरिण्यां प्रायश्चित्तमाह यमः —

'ब्राह्मणो ब्राह्मणी गत्वा द्विजे द्यान्मृगाजिनम् । क्षत्रियायां धनुर्द्याद्वेष्णयामायसी शिखाम् ॥ श्रूद्वां गत्वा तथा विष्र चदकुम्भं द्विजासये । त्रिरात्रोपोषितः स्नात्वा द्यात्सम्मार्जनी तथा ॥ १ इति । सत्र 'त्रिरात्रोपोषितः स्नात्वा ' इति प्रत्येकं सम्बन्यते । एतथ बन्धकीविषयमित्यन्ये ।

स्वैरिण्यां प्रायश्चित्तान्तरमाहतुः शङ्कालिखितौ- 'स्वैरिण्यां खुष-स्यामवकीर्णः सचैलस्नात चदकुंभं ब्राह्मणाय दचात् । वैदयायां चतुर्थ-कालाहारो ब्राह्मणान् भोजयेत्। क्षत्रियायां त्रिरात्रोपोषितो यवाढकं द्यात् । ब्राह्मण्यां त्र्यहमुपोषितो घृतपात्रं दचात् ' इति ।

कल्पतरुकाररेतु 'प्रकीर्णास्वेवमस्वतंत्रामु 'इति वाक्यशेषं पपाठ । -प्रकीर्णा केनचिद्नवरुद्धा, अस्वतंत्रा त्ववरुद्धा । तदेवं द्विविधस्वैरिणी-गमनेऽप्येतदेव प्रायश्चित्तमित्यर्थः ।

शूलपाणिस्तु—'स्वेरिण्यां वृषस्थामवकीर्ण' इत्यत्र 'प्रसूत' इति पिठत्वा प्रसूत इत्यनेन स्वैरिण्यामपत्योत्पादनेऽप्येतदेव प्रायश्चित्तमि-त्याह । तक्रः, तादशपाठस्य कलपतरुप्रभृतिष्वदृष्टत्वात् , गर्भोत्पादने द्विगुणप्रायश्चित्तस्य वक्ष्यमाणस्वाच ( पृ. १५९ ) ।

बन्धकीगमने तु षट्त्रिशन्मते—

' ब्राह्मणी' बन्धकी गत्वा कि भिड्छाहिजातये। राजन्यां च धनुर्द्धाहैश्यो गत्वा तु चैलकम् ॥' ज्ञूतं गत्वा तु व विप्र उदकुम्भे हिजातये। दिवसोपोपितो वा स्यादद्यादिप्राय भोजनम् ॥ ' इति।

किश्विदष्टगुष्ट्यात्मकं धान्यम्, 'अष्टगुष्टि भवेत्किश्वित् ' इति
 स्मृते: ।

प्रायिश्वत्तान्तरमाह प्रचेताः— 'बन्धकीगमने उपसृश्य प्राणायामं कुर्यात् । ब्राह्मणवन्चकी गत्वाः कमण्डलुं दद्यात् , क्षत्रियवन्धकी-मायुभम्, वैश्यवन्धकी प्रतोदम् 'इति । अत्र त्रिषु वर्णत्रयोपादानात्प्रथमं शूद्रवन्धकीपरम् ।

स्वैरिणीबंधक्योर्डक्षणमुक्तं स्मृत्यंतरे—( यमः ५।३७ )

'चतुर्थे स्वैरिणी प्रोक्ता पंचमेःवंधकी मता। ै इति । महाभारतेऽपि—( १।१२३।७७)

' जतः परं स्वैरिणी स्यात्यंचमे बंधकी तथा।' इति। यत्तु मनुः-(३।१७)

' शूद्रां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम् । जनयित्वा सुतं तस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयते ॥ १

इति; तत्पापगौरवपरम् । पतानि च प्रायश्चित्तानि गर्भानुत्पत्ति-विषयाणि । ततुत्पत्तौ तु यद्विशेषे यत्प्रायश्चित्तमुक्तं, तदेव तत्र द्विगुणं कर्त्तव्यम् ।

तथा चोशनाः— ( १।३७ )

'गमने तु व्रतं यत्स्याद्वभें तु द्विगुणं भवेत्।' इति। जापस्तंबः—

पांडालमेष्यपचकपालविधारिणाम् । प्रकामतः सियं गत्वा पराकव्रतमाचरेत्।। कामतस्तु प्रस्तो वा तत्समो नात्र संशयः। स्र एव पुरुषस्तस्यां गर्भो भूत्वाऽभिजायते।। 'इति।

कामतः प्रस्तो वेति-यथा कामतो हिगुणमुक्तम् , तथा गर्भेऽपीत्यर्थः । चतुर्विशतिमते तु जातिमेदेन गर्भप्रायश्चित्तविशेष रक्तः

' ब्राह्मणीगमने कुच्छं गर्भे सांतपनं स्मृतम्। राज्ञीगर्भे पराकः स्याद्विगर्भे तु ज्यहाधिकम्।। शूद्रगर्भे द्विजः कुर्यात्तद्वच्चान्द्रायणं स्मृतम्। चाहास्यां गर्भमारोप्य गुरुतस्पव्रतं चरेत्॥ ' इति।

<sup>ा</sup> विप्रायां वैश्यको वैदेहः। तस्मात् निषायां मेदः-मेधातिविः (१०।३६)

तत्रैव-' वृषस्थामंभिजातस्तु त्रीणि वर्षाणि चतुर्थकालसमये नकं भुंजीत ' इति । एतच कामतोऽस्यन्ताभ्यासेन गर्भोत्पत्तौ ।

−**अ**भिजातः उत्पादितगर्भः। यत्तु हारीतः—

> ' ब्राह्मणो वृषत्ती गत्वा ज्यहं भवति स्तत्की । ज्यास्यां गर्भमाधत्ते ब्राह्मण्यादवकीर्यते ॥ ' इति ।

तथा—

' ब्राह्मणो वृषर्छी गत्वा सची गच्छेदघोगतिम्। खथास्यां गर्भमाधत्ते पतत्याञ्च न संशय: ॥ ' इति । तदेतानि पापगौरवरूयापनपराणि ।

कुण्वः—

' प्रस्तो यस्तु वेश्यायां भैक्षभुक्त्यितेन्द्रियः । शतं सहस्रमभ्यस्य सावित्रीमेति शुद्धताम् ॥ १ इति ।

भत्र---

'कैनर्ती रजकी चापि नेश्यां चापि गर्धो नरः। प्राजापत्यविधानेन कुच्छ्रेणैकेन शुद्धधित ॥ ' (३।११)

इति शातातपवाक्ये वेश्यासमभिन्याहतकैवर्त्यादिषु गर्भौत्पादे-ऽपीदमेव प्रायश्चित्तमिति।

प्रातिलोम्यव्यवाये तु शंखः—े 💛 🚟 🖽 🚟 🗆

' प्रातिलोम्ये वधः पुसो नार्याः कर्णादिकर्सनम् । ? इति ।

-वभः प्रायश्चित्तं दंडश्च । नार्याः कर्णादिकर्तनं तु ययोक्तप्राय-श्चित्तमनिच्छंत्याः ।

वधे प्रकारिवशेषमाह विश्व (२१।१) श्रूद्रखेद्राह्मणीमिमाच्छे-द्वीरणवेष्टियित्वा शूद्रममी प्रास्येत् । श्राह्मण्याः शिरिक्त अपनं कार-यित्वा सर्पिषाऽभ्यज्य नमां कृष्णसरमारोप्य महापथमनुसंश्राजयेत्पृता भवतीति विज्ञायते । वैश्यखेद्राह्मणीमिभगच्छेस्नोहिषदभैवेष्टियित्वा वैश्य-ममी प्रास्येत् । ब्राह्मण्याः शिरिक्त वपनं कारियत्वा सर्पिषाऽभ्यज्य नमां गौरस्वरमारोप्य महापयमनुसंब्राजयेत्पृता भवतीति विज्ञायते । राजन्य- श्रेद्राद्याणीमभिगच्छेच्छर्पत्रैवेष्ट्रियत्वा क्षत्रियमग्री प्रास्येत् । ब्राह्मण्याः शिरिक्ष वर्षनं कार्यित्वा सर्विषाऽभ्यज्य नग्नां श्वेतव्वरमारोप्य महापध-मनुसंब्राजयेत्पता भवतीति विद्यायते । एवं वैद्यो राजन्यायां जूद्रश्च राजन्यवैदययोः ' इति ।

-महापथन्नाजनं दंडः प्रायश्चित्तं च। पूतत्वोक्तिरित मिताक्षरायाम्।
जपराकें तु प्रायश्चित्तयोग्येति व्याख्यातम्। पतच कामतः, अकामतस्तु शूद्रस्य मरणवेकल्पिकचतुर्विशत्यव्दार्खे द्वादशाब्दम्। शूद्रस्येव
क्षत्रियावैश्ययोन्ववार्षिकषद्वार्षिके वा

यत्तु बृद्धप्रचेताः—

' शूद्रस्य प्राह्मणी मोहाद्रच्छतः शुद्धिमिच्छतः । पूर्णमेतद्वतं देयं माता यस्माद्धि तस्य सा ॥ पादहान्यान्यवर्णासु गच्छतः स्वार्ववर्णिकम् । प्रायश्चित्तमिदं देयमगम्यागमने कमास् ॥ '

पतिहेशा वैश्वयस्याज्ञानतो विप्रागमने नवाब्दम् । अत्रियस्य तु यडब्दम् । एवमेव शूल्पाणिरपि ।

यत्तु माधवीये संवर्तः-( १६९ )

'क्यंचिद्वाद्यणीं गच्छेत् क्षत्रियो वैश्य एव वा । गोमूत्रयावकाद्दारो मासेनैकेन शुद्धपति ॥ '

इतिः तदस्यंतव्यभिचारितायामकामतो गमने द्रेयस् । मिताक्षरायां त्वाद्यश्लोकोत्तरार्द्धमेवम्—

कुळूं सांतपनं वा स्यात्मायश्चित्तं विशुद्धये। विश्वितः इति । विश्वितः विश्विद्धये। विश्वितः इति । विश्वितः विश्वितः विश्विद्धये। विश्वितः विश्वितः

ित्ररात्रांते घृतं प्राथ्य गत्वोद्द्यां विशुक्रपति । ? त्रिरात्रोपवासांत इत्यर्थः । इदमकामतः सक्तद्रतौ ।

स्त्रैन करपतरौ शंखिलिखिशै-' रजस्वलावघूताभिगमने त्रिरात्रोप-वासो गुडप्राशनं च । '

१ पूता प्रायमित्तयोग्या अवतीत्यर्थः । इति ।

कामतः सञ्चद्रमने शातातपः—(२६) 'रजस्वलागमने सप्तरात्रम्' इति । यत्तु वसिष्ठः-( २६।३ ) 'रजस्वलाञ्यवाये शुक्रमृषमं द्वालाकाण-पिङ्गलम् ' इति ।

यदप्यापस्तंब:-( ९।३८ )

' दिवयां यदि गच्छेतु ब्राह्मणो मदमोहितः । प्राजापत्येन शुद्धयेष ब्राह्मणानां च भोजनात्॥ '

र्शतः तदकामतोऽभ्यासे, कामतः सकुद्रतौ च। कामतोऽत्यंशानवच्छिन्नाभ्यासे तु शंखः—(१७१)

'पादं तु शूद्रहत्यायामुदक्यागमने तथा ।' इति । कामतोऽभ्यासमात्रे तु संवर्त्तः-(१६७)

'रजस्वछां तु यो गच्छेद्रभिंणी पिततां तथा । तस्य पापस्य शुद्धधर्मितकुच्छ्रं विशोधनम् ॥ 'इति । दिनभेदात्त्रायश्चित्तविशेषश्चतुर्विशितिमते—

'रजस्वछां तु यो गच्छेत्पराकं तु समाचरेत्। सांतापनं द्वितीयेऽहि प्राजापत्यं परेऽहिन ॥ 'इति । –'सांतापनो महासांतपन 'इति मदनपारिजाते ।

यत्त माधवीये शातातपः-(१३) जनुदकमूत्रपुरीषकरणे श्रेपाकस्पर्शे सचैलकानं महाव्याहतिहोमझ। रजस्वलागमने चैतदेव। इति; तदकामतः प्रकृत्तस्य रेतःसेकादबाक्तिहतो जोज्यम्। कामतस्वैतदेव दिगुणम्।

यत्तं विष्णुता-(१६१७) 'स्वसुः सख्याः सगोत्राया चत्तमवर्णाया रजस्वस्थायाः अर्थागतायाः अत्रजिताया निक्षिप्तायात्र्य गमनमित्ये-तान्यनुपातकानि 'इत्यनेन रजस्वस्थागमने अनुपातकप्रायित्रत्तमुक्तम् ; तच्छ्रोत्रियपत्न्यां कामतोऽस्यंतानविष्ठणाभ्यासविषयम्। पतानि च रजस्वस्थानवविष्ठणाभ्यासविषयम्। पतानि च रजस्वस्थानवविष्ठणाभ्यासविषयम्। पतानि च

\_ 🤋 चान्द्रायणेन ।— मू. पा.

२ ' क्षतुर्जातस्तथोप्रायां भ्रपाक इति कीर्त्यते।' (स. १०।१९)

साद्यां पारदार्थ्यप्रायश्चित्तैर्विजातीयैः समुद्यीयंते। साजात्ये तु काधिकेन न्यूनस्य प्रसंगसिद्धिः। साम्ये तु तंत्रमिति। एवं विधवा-दिगमनेऽपि योज्यम्।

तत्र प्रायश्चित्तं चतुर्विशतिमते-

'विधवागमने कुच्छ्रमहोरात्रसमन्वितम्। व्रतस्थागमने कुच्छ्रं सपादं तु समाचरेत्॥' अथांत्यजागमनभायश्चित्तम्।

खापस्तंबः - ( खतिः ६।१६-यमः ३३ ) 'रजकश्चर्मकारश्च नटो वुरुड एव च कैवर्त्तमेद्भिलाश्च सप्तेते स्वंत्यजाः स्मृताः ॥ ' खृहत्संवर्त्तः-( १।२७ )

'रजकव्याधरोल्लूषवेणुचर्नोपजीविनीः। एतास्तु ब्राह्मणो गत्वा चरेषांद्रायणद्वयम्।। ' इति । ब्रापस्तंत्र:-(२।२६)

' म्छेच्छी नटी धर्मकारी रजकी बुरुटी तथा । एतासु गमनं छत्वा चरेचांद्रायणद्वयम् ॥ े इति ।

१ 'तीवरेण च चाण्डाच्यां चर्मकारो वस्य ह । ' ( व.चे. १।१०।१०३ ) इति, ' आयीगवेन व्राह्मण्यां चर्मकारः प्रजायते । ' (स. चं. १।१२।४०) इति वोक्तयमैकारः । 'मलातु पिच्छळस्तेन नटास्यो जायते श्रुवि । '(स.सं.१।१२।४२) इत्येषो नटः । अनुस्तु—( १०।२२ ) ' झलो मलक्ष राजन्याद्वार्त्या निष्छितिरेव च । नट्य करणवेव लखो द्रविद एव च ॥ ' इत्यन्यया नटमाह । ' एतान्येकस्येव नामानि ' इति कुळ्कः । हुक्दः— 'कर्मचण्डाळकात्पुत्रं वैदेही पाण्डुछोपकम् । छेभे बुक्डजातित्वं सदा वंशविदारणम् ॥ ' ( श. क. ) इति वर्णितः । श्रुत्याणिस्तु-वस्य इति पटित्या कोष्ठभ्र इति प्रसिद्ध इति व्याचस्यो । कैवर्तः—' क्षत्र-वीर्येण वैद्यायां कैवर्तः परिकीर्ठितः । ' ( व. वे. १।१०।१११ ) इति, ' निषादो मार्गवं स्ते दासं नौकर्मजीविनम् । कैवर्तमिति श्रं प्राहुश्चर्यावर्तनिवासिनः ॥ ' ( स. १०)३ ४) इति चोकः । भिकः—' कारावारी यदा नारी बीवराव्यावेन्त्युत्तम् । सा जिल्लांकः किवरः कन्द्रमुळादिजीवनः ॥ ' ( का. का. ) भिक्रो गण्डवारः—श्रु, पा.

इदं च विष्रस्य कामतः सकुद्रमने । क्षत्रियादेखु पादपादहीनं कल्प्यम् । यत्तु संवर्तः – (१५४)

'रजकञ्याधशैल्यवेणुचर्मोपजीविनाम् । स्थियो विप्रो यदा गच्छेत्कुच्छ्रं चांद्रायणं चरेत् ॥

इतिः; तदकामतः ।

स्रत्रेवाहापस्तंबः--

' चंडालमेदश्वपचकपालव्रतचारिणाम्।

अकामतः खियो गत्वा पराकत्रतमाचरेत् ॥ ' इति ।

यत्त्रानाः—( यमः ५।१२ )

'कापालिकान्नभोक्तृणां तन्नारीगामिनां **तथा ।** ज्ञानात्कुच्छ्राच्दमुद्दिष्टमज्ञानादैंदबद्वयम् ॥ १

तत्कामतोऽभ्यासे।

यत्त् शातातपः-( ३/११ )

'कैवर्ती रजकी चैव वेणुचर्मोपजीविनीम् । प्राजापत्यविधानेन कृच्छ्रेणैकेन शुद्धवति ॥"

इतिः तंच्छूद्रपरम् । स्नस्मिनेव विषये द्विश्विगमनाभ्यासे हारीतः—

किवर्ती ध्वेजिनी चैव याख्यान्या अन्त्यसंभवाः।

कामतस्तु वसन्विप्र एतानेव समाचरेत्।। हो मासी भेक्ष्यभक्षेण हो मासी ववयावकैः। हो मासी पंचगव्येन वण्मासांश्चरितव्रतः॥

पर्व शुद्धिमवाप्रोति प्रायश्चित्तानुरोधसः। १ इति ॥

९ गच्छकिति शेषःा≔माः ३ हरू । हे ३ ४०,४६० ह होत हो ह

२ तदेतः सेकात्त्राद्भित्रतिषयम् ।—माः

३ ज्वजी ज्वजनिर्माणोपजीवी अम्बष्टः, 'बैर्ग्यामां विधिना विप्राज्ञातो इम्बष्ट उच्यते । कृष्याजीवो भवेत्तस्य तथेवामेयनर्तकः ॥ ज्वजविश्राविका वापि अम्बष्टाः शक्वजीविनः '(धौ. ३१-३२) इत्युक्तेः । तत्क्री ज्वजिनी । 'ज्वजी सुराविक्रगी '(अप. १।४१) तस्य स्त्री वा ।

ये स्वन्त्यावसायिनश्चांडालादयस्तेषां स्नीगमने गुरुप्रायश्चित्तमुकं गुरुतस्पातिदेशे। एतासां च रजकादांत्यजस्मीणां मध्ये यदेकस्या व्यवाये प्रायश्चित्तमभिहितं, तत्सदृशत्वात्सर्वासु भवति।

तथा चोशनाः—

'बहूनामेकधर्माणामेकस्यापि यदुच्यते । सर्वेषां तक्रवेत्कार्य्यमेकरूपा हि ते स्मृताः ॥ ' इति ।

एतासु गर्भोत्वत्तौ हु विशेष उक्त उशन**सा**—

'चांडास्यां गर्भमारोप्य गुरुतस्पन्नतं चरेत्। 'इति । एतम त्रतातिदेशान्नवाच्दम् । तद्याकामतः ।

कामतः पुनरापस्तंबः-

'अंत्यज्ञायां प्रस्तस्य निष्कृतिने विधीयते । निर्वासनं कृतांकस्य तस्य कार्य्यमसंशयम् ॥ ' इति । अथ स्त्रीणां व्यभिचारे प्रायश्चित्तम् ।

मतु:-( ११।१७६ )

' यत्पुंसः परदारेषु तथैनां चारयेद्वसम् । ' इति । एतच वाचिनकातिदेशात्पादोनमिति केचित्। पूर्णमेव तु युक्तम् । तथा च बृहस्पतिः—

्वत्युंसः परदारेषु समानेषु विधीयते। व्यभिचारेऽपि भर्तुः स्त्री तद्देषं समापयेत्।। र इति।

समानेष्वित्यनुलोमानामप्युपलक्षणार्थम् । तथ प्रातिलोम्यव्यवायव्या-वृत्त्यर्थम् , तत्र गुरुप्रायश्चित्तोक्तेः । मर्त्तुः पुंसः । अव्यवस्थितकरूपना त्वन्याप्यैवेति । अत्रक्ष सवर्णानुलोमन्यवाये स्नीपुंसयोरौत्सर्गिकं तुल्यं प्रायश्चित्तम् ।

तस्य कविद्यवादः, तथा च संवर्तः न्याः विद्यामानेन चेतसा । प्राजापत्येन छुद्धिः स्यासत्तस्याः पावनं परम् ॥ १ इति ।

## पराझरोऽपि-( १०।२६-धात्रिः ६।१८ )

'सकुद्धका तु या नारी नेच्छंती पापकर्मभिः। प्राजापत्येन शुद्धयेत ऋतुप्रस्रवणेन वा १। 'इति ।

### बृहस्पतिरपि-

' अनिच्छती शु या मुक्ता गुप्तां ता कारयेद्वृह्हें । मिलनांगीमधः शय्यां पिंडमात्रोजीविनीम् ॥

कारयेत्रिष्कृति कुच्छं पराकं वा समं गताम्।

हीनवर्णोपशुक्ता या त्याज्या वेध्याऽपि वा भवेत् ॥ ' इति ।

-समं समानजातीयम्। अत्र सक्तदुपगमे कुब्छ्ः, द्विरभ्यासे पराकः, अभ्यासे तु चांद्रायणम्।

तदाहोशनाः-' व्यभिचारिणीं भार्यो कुचैलपिंडगुप्तां निवृत्ताधि-कारां चांद्रायणं पराकं प्राजापत्यं ( वा ) चारयेत्। ' इति ।

मनुः-( ११।१७७ )

भा नेत्युनः प्रदुष्येतु सरशेनोपयंत्रिता ।
कुळ्डूं चांद्रायणं चैव तदाऽस्याः पापशोधनम् ॥ प्रति ।
इदं चाकामतः, कामतस्तु द्विगुणम् ।
यतु ऋष्यशृंगः-

'बलेन कामिता नारी सवर्णन कथंचन । प्रायश्चित्तं त्रिरात्रं वे तस्याः शुद्धवर्षमादिशेत् ।। 'इति । तर्रेतःसेकात्माङ्गिनवृत्तो इष्टन्यम् । पराशरोऽपि-(१०।२४)

ं वेदिप्राहेण या भुक्ता हत्वा वस्ता वस्ताह्मेयात्। कृत्वा सांतपनं कुच्छ्रं शुद्धवेत्पाराशरोऽववीत्।। इच्छया प्रवृत्तो तु तस्याः पुंतुल्यमेव प्रायश्चित्तम्।

<sup>🤋</sup> वधोऽत्र नासाकर्णच्छेदो न तु देहात्मवियोगः, ताहरावषस्य निषेधात्।--त्रा.मु.

२ प्राम्रादमास्य प्रेक्षते, इत्यस्मिषये प्राम्रादात्प्रेक्षते श्रदति यथा पश्चमीः; तथा भयमुत्पाचेत्यस्मिषये ' भवात् ' इति पश्चमी इष्टम्या ।—मा.

तदाहतुः शंखलिखितौ-'इच्छया व्यभिचारिणीं परदारेषु पुंसो विहितमेनां चारयेत् ' इति ।

जंगिराः-

' त्रतं यद्योदितं पुंसां पतितस्त्रीनिषेवणात् । तद्यापि कारयेन्युढां पतितासेवनात्स्त्रियम् ॥ ' इति ।

आसेवनादिति छेदः। एतम कामतः। अकामतस्त्वाह संवर्तः-(१६८-६९)

> ' ब्राह्मण्यकामाद्रच्छेचेत्स्तियं वैश्यमेव च । गोमूत्रयावकेमीसात्तदद्धीच विशुद्धयति ॥ ब्राह्मण्याः शूद्रसंपर्के कथंचित्समुपागते ।

चांद्रायणेन गुद्धिः स्यात्तत्तस्याः पावनं स्मृतम् ॥ ' इति । जूळपाणिस्तु – ' अनिच्छतीविषयमेतदिति । मासादिति वैद्ये, क्षत्रिये स्वर्द्धम् ' इति ।

पट्तिशन्मतेऽपि— ' ब्राह्मणीक्षत्रियवैश्यसेवायामितकुच्छ्रं कृच्छ्राति-कृच्छ्रौ चरेत्। क्षत्रिययोगितो ब्राह्मणराजन्यवैश्यसेवायां कृच्छ्रार्द्धे प्राजापत्यमितकुच्छ्रं च । वैश्ययोगितो ब्राह्मणराजन्यवैश्यसेवायां कृच्छ्रपादं कृच्छ्रार्द्धे प्राजापत्यं च । शृद्धायाः शूद्धसेवने प्राजापत्यम् , ब्राह्मणराजन्यवैश्यसेवायां त्वहोरात्रं त्रिरात्रं कृच्छ्रार्द्धम् ' इति ।

वृह्यचेता:-

'विष्रा शूरेण संयुक्ता न चेत्तस्मारप्रस्यते। प्रायक्षित्तं स्मृतं तस्याः कुच्छ्रं चान्द्रायणत्रयम्।। चान्द्रायणे दे कुच्छ्रः विष्रायां वैश्यसङ्गमे। कृच्छ्रचान्द्रायणे स्यातां तस्याः क्षत्रियसङ्गमे।। क्षत्रियाशूद्रसम्पर्के कुच्छ्रं चान्द्रायणद्वयम्। चांद्रायणं सकुच्छं तु चरेद्वैश्येन सङ्गता।।

शूद्रं गत्वा वरेद्वैत्रया कच्छ्रं चान्द्रायणोत्तरम् । भानुलोम्येन कुर्वात कच्छ्रं पादावरोपितम् ॥ १ इति । ं न चेत्तस्मात्त्रसुयते ? इति सर्वत्र सम्बध्यते ।

' ब्राह्मणक्षत्रियविशां भार्याः शूद्रेण सङ्गताः । अप्रजाता विशुद्धवन्ति प्रायश्चित्तेन नेतराः ॥ '(२१।१४) । इति वसिष्ठोक्तेः ।

-पादावरोपितं पादहान्या । शूद्याः शूद्रगमने यत्प्रायश्चित्तम् , सद्विप्रक्षत्रियवैश्यगमने पादार्द्धत्रिपादोनं भवित । एवं वैश्याया यद्वैश्य-गमन चक्तं, तत्क्षत्रियविप्रगमने पादोनमर्द्ध च भवित । क्षत्रियाया यत्क्षत्रियगमने सद्विप्रगमने पादोनमिस्यर्थः ।

# गर्भोत्त्वतौ तु चतुर्विशतिमते—

' विप्रगोंने पराकः स्थान् क्षत्रियस्य तथैनद्वम् । ऐन्द्वं च पराकं च वैश्यस्याकामकारतः ॥ शूद्रगोंने भवेत् स्थागश्चाण्डाळो जायते यतः । गर्भस्रावे धातुदोषैश्चरेचान्द्रायणत्रयम् ॥ '

एतम - 'अकामकारतः ' इति विशेषणादकामतः। कामतः पुनः पराकादिद्विगुणं कुर्यात्। गर्भस्राव इति शूद्रगर्भस्रावे। यदा तु सम्पूर्ण- शूद्रगर्भस्य प्रसवस्तदा प्रायश्चित्ताभावः।

' अप्रजाता विद्युद्धचनित प्रायश्चित्तेन नेतराः।' (२१।१४) इति वसिष्ठोक्तेः।

यदा स्वाहितगर्भेव व्यभिचरति, तदा गर्भपातशङ्कया प्रसवीत्तर-कालमेव प्रायश्चित्तं कार्यम् ।

तदुक्तं मिताक्षरायां समृत्यन्तरे—( शा. समृ. ३।७-८ )

'अन्तर्वत्नी तु या नारी समेनोत्कन्य कामिता। प्रायित्रतं न कुर्यात्या यावद्गर्भो न निस्सृतः ।। जाते गर्भे वर्त कुर्यात्यव्यान्मासं तु यावकम् । न गर्भदोषस्तवास्ति संस्कार्यः स यथाविभि ॥ इति । अन्त्यजगमनेऽपि स्नीणां प्रायित्रस्ति स्मृत्यन्तरे—(सं.१६७-१६८)

' चाण्डालं पुरुष्ठसं म्हेच्छं श्वपाकं पतितं तथा। जाडाण्यकामतो गस्त्रा चान्द्रायणभतुष्टयम् ॥

#### तथा—

'रजकव्याधशैलूषवेणुचर्भोषजीविनः। ब्राह्मण्येतान्यदा गच्छेदकामादैन्दवद्वयम्॥ ' इति । अङ्गिराः- ( ५।२१-१७-२२ )

'चण्डालेन तु सम्पर्क यदि गच्छेत्कथना।
सिशासं वपनं कुर्याद्विज्ञायाद्यावकौदनम्।।
जिरात्रमुपवासः स्यादेकरात्रं जले वसेत्।
आतमा सम्मिते कूपे गोमयोदककईमे ।।
तत्र स्थित्वा निराहारा सा त्रिरात्रं ततः क्षिपेत्।
शक्षिरं सुवर्णसम्मित्रं काथित्वा ततः पिवेत्।
धीरं सुवर्णसम्मित्रं काथित्वा ततः पिवेत्।
एकभकं चरेत्पश्चाद्यावत्पुष्पवती भवेत्।।
बहिस्तावन्न निवसेद्यावन्यस्ति तद्भतम्।
प्रायश्चित्ते तत्रश्चीणं कुर्याद्वाद्यणभोजनम्।।
गोद्वयं दक्षिणां द्याच्छुद्धयै स्वायम्भुवोऽववीत्। ' इति।

एनशङ्घान विषयम् ।

कामतः सक्रद्रमने तु ऋष्यशृङ्गः—

' सम्प्रका स्यादयान्त्यैयों सा कृष्ट्राब्दं समाचरेत्।' इति। कामतोऽत्यन्तसम्पकं तूशनाः—( २।६ )

' अन्त्यजेन तु सम्पर्के भोजने मैथुने कृते । प्रविशेत्सम्प्रदीप्ताग्री मृत्युना सा विशुद्धपति ॥ १ इति । यज्ञ शातातपः—

' म्लेच्छेनाधिगता शूद्रा अकामा वा कथञ्चन । कुच्छूत्रयं प्रकुर्वीत ज्ञाने तु द्विगुणं भवेत् ॥ १ इति ।

अत्र च म्लेच्ल्यमहणमेकवाक्योपात्तानां चाण्डालादीनामप्युपलक्षणम् , 'बहुनामेकधर्माणां / ब्रत्युशनसो नाक्यात् ।

१ पराशरसंहितायामपि ( १०।१९-२२ ) इमानि वचनानि किञ्चिदिव मेरेन दृश्यनते । १५

यत्तु संवर्तः- ( १७२ )

' चाण्डालं पुष्कसं म्लेच्छं श्वपाकं पतितं तथा। एतान् गत्वा स्त्रियः श्रेष्ठाः कुर्य्युश्चान्द्रायणं परम् ॥ ' इतिः, तःकामतोऽप्रवृत्तस्य रेतःसेकात्प्राक्तिवृत्तौ द्रष्टव्यम् ।

धाहितगर्भायाञ्चाण्डालादिव्यवाये तु ऋष्यशृङ्गः-

अन्तर्वत्नी तु युवितः सम्प्रक्ता चान्त्ययोनिना । प्रायश्चित्तं न सा कुर्याद्यावद्गर्भो न निस्सृतः ॥ न प्रचारं गृहे कुर्यात्र चाङ्गेषु प्रसाधनम् । न शयीत समं भर्षा न वा भुजीत बान्धवैः ॥ प्रायश्चित्तं गते गर्भे विधि कृत्वाऽऽव्दिकं चरेत् । हिरण्यमथवा धेनुं दद्याद्विप्राय दक्षिणाम् ॥ १ इति ।

मानसिकवाचिकव्यभिचारयोः प्रायश्चित्तमाह वसिष्टः— (२१।७८) 'मनसा भर्त्तुरतिचारे त्रिरात्रं यावकं श्लीरोदनं वा भुखाना अधःशयीत ऊर्ध्व त्रिरात्रादप्सु निममायाः सावित्र्या चतुर्भिरष्टशतैः शिरोभि-र्जुहुयात् पूता भवतीति विद्यायते । वाक्सम्बन्धे एतदेव मासं चरित्वा ऊर्ध्व मासादण्सु निममायाः सावित्र्या चतुर्भिरष्टशतैः शिरोभिर्जुहु-यात् ' इति ।

- अष्टाधिकं शतमप्रशतम् , तैश्चतुर्भिः शिरोऽभि शिरसीत्यर्थः । इदं च मानसिकव्यभिचारे प्रायश्चित्तं रजोदर्शनाद्वविग्व्यवहार्यत्व- सिद्धये । रजोदर्शने तु सति तेनैव शुद्धिः ।

तथा च मनुः- (५।१०७)

' मृत्तौयैः शुष्यते शोष्यं नदी वेगेन शुद्धवित । रजसा स्त्री मनोदुष्टा संन्यासेन द्विजोत्तमः ॥ ' इति । सन्त्यजादिव्यवाये तु पराशरः—

' हीनवर्णोपभुक्ता या साऽङ्कधा बध्याऽपि वा भवेत्। ' इति । सङ्कनपक्षे त्याग एव

' वतस्रस्तु परित्याज्याः शिष्यमा गुरुमा च या। पतिन्नी च विशेषेण जुङ्गितोपमता च या।। ' (२१।१२)

इति वसिष्ठोक्तेः।

१ चान्द्रायण्ड्रयमिति-म्.

—जुङ्गितः प्रतिलोमजः । अत्र च विशेषविधानात् परित्यागो गृहा-त्रिर्वाधनमेव । अन्यत्र तु—

'विप्रदुष्टां स्त्रियं भर्त्ता निंरुध्यादेकवेश्मनि ।' (२१।१७६)

इति मनुक्तो निरोधः।

याज्ञवल्क्योऽपि- (१।७०)

' हताधिकारां मिळनां पिण्डमात्रोपजीविनीम् । परिभूतामधः शय्यां वासयेद्रयभिचारिणीम् ॥ ' इति । अत्र च वासनं वैराग्यजननार्थमेव । यनु चर्तुविंशतिमते-

' स्त्रीणां नास्ति परित्यागो बहाहत्यादिभिर्विना । तत्रापि गृहमध्ये तु प्रायश्चित्तानि कारयेत् ॥ परित्यक्ता चरेत्पापं बह्नल्पं बाऽपि किश्वन । तत्पापं शतधा भूत्वा बान्धवाननुगच्छति ॥ '

इति; तद्रभांनुत्पत्तिपरम् ।

तद्युक्तायास्तु परित्यागमाह पराशर:- ( १०।२९ )

'जारेण जनयेद्रर्भ मृतेऽञ्यक्ते गते पतौ । तां त्यजेदपरे राष्ट्रे पतितां पापकारिणीम् ॥ 'इति । अपरे राष्ट्र इत्युक्तेर्गृहाजिष्कासनं गम्यते । अत एव चतुर्विशतिमते—

भवतस्र एव संत्याज्याः पतने सत्यपि क्रियः। श्वपाकोपहता या तु भर्तृत्री पितृपुत्रगा ॥ १ इति। अत्र च शिष्यगादीनां त्यागो गर्भविषय एव,

'व्यभिचाराहती शुद्धिगम त्यागो विधीयते। गर्भमतृवधादौ च तथा महति पातके '॥ इति याझवलक्योक्तिः (१।७२)।

नार्भः शुद्रादिकतः ।

'ब्राह्मणक्षत्रियविशां भार्याः शुद्रेण संगताः। अप्रजाता विशुद्धयन्ति प्रायश्चित्तेन नेतराः ।। इति वसिष्ठस्मरणात् (२१।१४)। शूत्रमहणं प्रतिलोमजोपलक्षणार्थम्। तमैर्वाणकव्याष्ट्रस्यर्थम् ; तेन शिष्यगागुरुगयोरिप त्रैवर्णिकयोः प्रसवे न त्यागः। अयं च त्यागो न गर्भमात्रे, किन्तु प्रसवमात्र इति प्राग्व्याख्यातम् (पृ.१७०)। अयमेवा-भिप्रायो माधवाचार्याणाम् । भिताक्षरायां तु व्यवहारिनरोध एव त्यागशब्देनोक्तो न तु गृहात्रिर्वाक्षनमपीति ।

इति स्त्रीप्रायश्चित्तम् ॥

अथ पशुगमने।

शङ्खलिखितौ-'तिर्थग्योनिषु गोवर्ज सचैलं सातो यवसभारं दद्यात्।' पराशरः— ( १०।१५ )

'महिष्युष्ट्रीखरीगामी त्वहोरात्रेण शुद्धवति ।' इति । इदकामतः ।

कामतस्तु जाबाछ:-

' इतरेषां पशूनां तु कुच्छ्रपादो विशोधनम्।' इति। कामतोऽभ्यासे संवर्त्तः— ( १६४ )

' पशुवेश्याभिगमने प्राजापत्यं विधीयते।'

शुनीगमने विशेषश्चतुर्विशतिमते-

'शुनी चैव द्विजो गत्वा अतिकृच्छ्रं समाचरेत् ' इति । यत्तु गौतमः— (३।४)३६) ' अमानुषीषु गोषके स्त्रीषु गमने कूष्माण्डेर्घृतहोमः ' इति, तत्कामाकामसकृद्ग्यासेष्वष्टाविंशत्यष्टोत्तर-हाताष्टोत्तरसहस्रादिसञ्ज्यमा योज्यम् ।

अथ गोगमने ।

पराशरः~ ( १०।१५ ) ।

'गोगामी च त्रिरात्रेण गामेकां बाह्यणे ददन्।'---

इदमकामतः सकुंद्रमने ।

कामतो विष्णु:- ( ५३।३ ) 'गोव्रतं गोगमने च । '

कामतोऽभ्यासे तु शङ्कालिखितौ गोष्ववकीर्णः संवत्सरं प्राजापत्यं चरेत् १ इति । अवकीणिनः प्रायश्चित्तम्

यनु गौतमः - (३।५।१२) 'गवि गुरुतल्पसमः' इति तब्ज्ञाना-दाजनमाभ्यासे ।

**अ**थ व्रतलोपे ।

योगीश्वरः− ( १।२८० )

' अवकीणीं भवेद्गत्वा ब्रह्मचारी तु योपितम् । गईमं पशुमालभ्य नैर्ऋतं स विशुद्धवित ॥ '

मनु:- (११।११८-११९, १२२-१२३)
अवकीणीं तु काणेन गईमेन चतुष्पथे।
पाकयझविधानेन यजेत निर्कात निर्वात ॥
हुत्वाऽप्रौ विधिवद्धोमानन्ततश्च समित्यृचा।
वाय्विन्द्रगुरुवद्वीनां जुहुयात्सर्पिषाऽऽहुतीः॥
एहिमन्नेनिस प्राप्ते वसित्वा गईमाजिनम्।
सप्तागारं चरेत्रेक्षं स्वक्षमे परिकित्तियन्॥
तेभ्यो लब्धेन भैक्षेण वर्त्तयनेककालिकम्।
उपस्पृद्धंिखषवणमब्देन स विशुद्धधित ॥ १

पाकयज्ञविधानम्— ' अय पशुकल्प ' ( गृ. सू. १।९।१ ) इत्या-थलायनागुक्तम् । अत्राहुतीरिति बहुवचनात्कपि जलन्यायेन ( जै. न्या. ११।१।६ ) आहुतित्रयमेव ज्ञेयम् । विसष्ठोऽपि— ( २३।१–३ ) ' ब्रह्मचारी चेत्वियमुपेयादरण्ये चतुष्ये छौकिकेऽमौ रक्षोदेवतं गर्दमं पशुमालमेत् । नेत्रतं वा चकं निर्वपेत् । तत्र तस्य जुहुयात् । कामाय स्वाहा, कामकामाय स्वाहा, रक्षोदेवतास्माः स्वाहा ' इति ।

अन्न गईभयागास्पूर्त 'वायवे स्वाहा' इत्यादि चतुर्भिराज्यहोमः। गर्दभ-यागोत्तरं 'सं मा सिंचन्तु ' इत्युचा होम इत्यपराकें। 'अत्र पशोरसंभवे चरः ' इति विद्यानेश्वरः। अभेत्रियस्य प्रशुरश्रोत्रियस्य चरः ' इति माधवः। अयं चामावास्यायां कार्यः तथा च तेत्तिरीयश्चतिः -माधवः। अयं चामावास्यायां कार्यः तथा च तेत्तिरीयश्चतिः -(बार २१६८) ' यो ब्रह्मचार्यविकरेदमावास्यायाः राज्याम्प्रि प्रणीयो । पसमाचाय कहत्त्यादि । एतम् कामत पत्र 'कामतो रेतसः सेकं ' इति निमित्तवाक्ये मन्केः (११।१२०)। अत्राशकस्य स्त्रिया प्रोत्साहित-स्य वा योगीश्वरोक्तो गईभयाग एव। शक्तस्य द्व मनूक्तवागाब्दिक-तपसोः समुचयः।

समुच्चयमेवाह गौतमः -(३।५।१७-१९) 'गईभेनावकीणीं निर्कतिं चतुष्पथे यजेत्। तस्याजिनमूर्ध्ववालं परिधाय छोहितपात्रः सप्त गृहान् भैक्षं चरेत् कर्माचक्षाणः। संवत्सरेण शुद्धधेत् 'इति। इदं च वार्षिकं व्रतमश्रोत्रियविप्रपत्न्यां श्रोत्रियवैद्यपत्न्यां च।

यत्तु शंखलिखितौ-' गुप्तायां वैश्यायामवकीर्णः संवत्सरं त्रिषवण-मनुतिष्टेत्। क्षत्रियायां हे वर्षे। ब्राह्मण्यां त्रीणि वर्षाणि' इति, तद्वाह्मणीक्षत्रिययोः श्रोत्रियभार्थयोरविकरणे ह्रोयम्।

यत्त पैठीनसिः-' अवकीणीं गईभाजिनं वसेल्संवत्सरं प्राजापत्यं चरेत् रि, तन्मान्यशूद्रभार्याविषयम्।

स्वैरिण्यादिभिरविकरणे त्वाहतुः शंखिलिखितौ-'स्वैरिण्यां वृष्ट्या-मवकीणेः स्वैलकात उद्कुम्भं द्यात्। ब्राह्मण्यां वैश्यायां चतुर्थ-कालाहारो ब्राह्मणान् भोजयेत्, यवसभारं च गोभ्यो द्यात्। क्षित्रया-यां त्रिरात्रमुपोधितो घृतपात्रं द्यात्। ब्राह्मण्यां च्रात्रमुपोधितो गां द्यात्। गोष्ववकीणेः प्राजापत्यं चरेत्। षण्ढायामवकीणेः पलालभारं स्वीसकमाषकं च द्यात् १ इति। कल्पतरौ हारीतः— ' त्रसात्सी-व्ववकीणों निर्कत्या एव चतुष्यं गर्दभं पशुमालभेत्। भूमौ पशुपुरो-डाशत्रपणमवदानेः प्रचयं प्राक् स्विष्टकृत ब्याज्यस्य जुहोति। कामावकीणोंऽस्मि कामकामाय स्वाहा। कामावपनोऽस्यवपन्नोऽस्मि कामकामाय स्वाहा। कामाभिष्ठस्थोऽस्म्यभिष्ठस्थोऽस्मि कामकामाय स्वाहा। कामाभिद्यभोऽस्म्यभिद्युग्थोऽस्मि कामकामाय स्वाहा।

> 'सं मा सिचंतु मरुतः समिद्रः सं सृहस्पतिः । सं मायमग्निः सिचतु यशसा ब्रह्मवर्र्णसेन ॥ इति ।

तां छवीमूर्घ्यवालां परिधाय मृत्मयं पात्रमादाय सप्तागारं भैक्षं चरेत् स्वकर्म परिकीर्चिन त्रयोदशे मासे पूर्तो मवति । १ इति ।

### - छवी चर्म।

विशेषमाह वौधायनः (२।१।३५-४२) 'यो ब्रह्मचारी सियमुपे-यात्सोऽवकीणीं। स गईभं पशुमालभेत । नैर्ऋतः पशुपुरोहाशस्र रक्षो-दैवतो यमदैवते। वा। शिक्षात्प्राशित्रमण्स्ववदानैश्चरतीति विज्ञायते।

अथावकीण्यमावास्यायामिम्रमुपसमाधाय (सम्यक् परिस्तीर्थ) दार्विहोमकी परिदेष्टां कृत्वा द्वे आज्याहुती जुहोति-कामावकीणी- ऽस्म्यवकीणोऽस्मि कामकामाय स्वाहा, कामायाभिदुग्धोऽस्म्यभि- दुग्धोऽस्मि कामकामाय स्वाहा इति हुत्वा करौ तिर्थगभिमन्त्रयेन् 'सं मा सिश्वन्तु ' इति ।

#### -परिचेष्टेतिकर्त्तव्यता ।

स एव- (३।४।१-१०) ' अध ब्रह्मचर्यव्रत्यभिचरेन्मांसं वाऽकीयात्वियं चोपेयात्सर्वास्वातिष्वन्तरागारेऽग्निमुपसमाधाय संपरिस्तीर्य्य
प्रायश्चित्ताज्याद्वतीर्जुहोति । कामेन कृतं कामः करोति कामायेवेदं सर्व
यो मा कारयति तस्मै स्वाहा । मनसा कृतं मनः करोति मनस एवेदं
सर्व ० । रजसा कृतं रजः करोति रजस एवेदं ० । तमसा कृतं तमः
करोति तमस एवेदं ० । पाप्पना कृतं पाप्मा करोति पाप्मन एवेदं ० ।
मन्युना कृतं मन्युः करोति मन्यव एवेदं ० । जयाप्रमृतिसिद्धमा
घेनुवरप्रदानात् । अपरेणाप्ति कृष्णाजिनेन प्राचीनश्रीवेणोत्तरलोन्नायत्य वसति । व्युष्टायां जधनादात्मानमपकृष्य तीर्थ गत्वा स्नात्वा
आचम्याभिमंत्र्याव्लिगाभिर्वाकणीभिर्दिरण्यवर्णाभिः पावमानीभिरिति
मार्जायत्वान्तर्जल्यातोऽधमर्पणेन शोस्क-प्राणायामान् धारयित्वोत्तीय्यं
वासः पीडयित्वाऽन्यस्तीतं वासः परिधायावस्य प्रसिद्धमादित्योपरियानात् कृत्वा आचार्यस्य गृहानेति ।

जयापदेन जयाहोगाः, प्रभृतिना 'अप्तिर्भूतानामधिपतिः' (ते. सं. ३।४।५) इत्यादिसाध्याः होगाः। अतो जयाहोमादेनु-वरप्रदानान्तमत्र अर्थादित्यर्थः। अपरेणाग्रिमग्रिपश्चिमभागे। वसती-

<sup>🤊 &#</sup>x27; नित्तं च स्वाहां 🥍 ( तै. सं. ३१४१४ ) इत्यादयो जयाः।

२ एवे अम्यानातसंक्षाः

स्यस्यामे रात्राविति शेषः । व्युष्टायामिति **उषःकाले,** जघना**त् कृष्णा-**जिनजघनप्रदेशादात्मानमपकृष्य निःसार्येत्यर्थः ।

शङ्कालिक्तौ- 'सप्तरात्रेणावकीयद्भेक्षाधिकार्ये कुर्वन्सदाः कामा-दुत्सर्गे रेतसोऽन्यत्र स्वप्नात्तत्र प्रायिधित्तं महाव्याहृतिभिर्जुहुयादों-पूर्विकाभिः संवरसरं वा नक्तं भैक्षं चरेत्। चतुर्थकाले भित्रभुक् गायत्रीं वा वरसरानुगां जपेत्' इति।

महाज्याहृतिहोमोऽत्र छघुत्वाङ्क्षेक्षामिकार्याकरणे । संवत्सरं वेत्या-दिना च प्रायश्चित्तद्वयमुक्तं तत्पूर्वोक्तसंवत्सरष्ठतसमानविषयम् । वत्सरानुगां वत्सरपर्यंतिभित्यर्थः ।

स्वप्ने रेत्तस उत्सर्गे मनुविष्णू— ( म. २।१८१ वि. २८।५१ स्कं. पु. का. स्वं. ३६।६० )

' स्वप्ने सिक्त्वा ब्रह्मचारी द्विजः शुक्रमकामतः।

स्नात्वाऽर्कमर्चियत्वा श्रिः पुनर्माभित्यृचं जपेत्।।'तै.आ.१।३०।१ दिवा स्वप्ने बत्सर्गे बळादुत्सर्गे च नैर्ऋतयागमात्रम् ' एसदेव रेतस उत्सर्गे दिवा स्वप्ने वा ' (२३।२) इति वसिष्ठेन यागमात्रातिदेशात्। कृष्ट्य्रचान्द्रायणादिव्रतान्तरेष्वतिदिष्टश्रहाचय्येषु रेतःस्कन्दनेऽपीदमेव। ' अतान्तरेषु चैवम् ' (२३।२) इति तेनैवातिदिष्टत्वात्। इदमेव च दीक्षितस्यापि।

वानप्रस्थयत्योरिप रेतःस्कन्दने खाह शाण्डिल्यः— 'वानप्रस्थो यतिश्चैव खण्डने सति कामतः । पराकत्रयसंयुक्तमबकीर्णिव्वतं चरेत् ॥ '

इदं च ब्रहाचर्यातिदेशेऽवकीर्णिव्रतं गुरुत्वात् परस्तीगमन एव । कत्यपः— (६।११)

' सुर्यस्य त्रिनेमस्कारं स्वप्ने सिक्त्वा गृही चरेत्। वानप्रस्थो यतिश्चैव त्रिः कुर्यादघमषेणम् ॥

कीसम्भोगमन्तरेण कामादुत्सर्गे तु कण्वः

'यत्नोत्सर्ग गृही कृत्वा वारुणीभिरुपस्पृशेत्। वानप्रस्थो यतिश्वैव चरेषान्द्रायणत्रयम् ॥ सप्तरात्रं सन्ध्यादित्यागेनावकीर्णत्वे तु बृहस्पति:---ं सन्ध्योपासनमुहिष्टं प्रथमं ब्रह्मचारिणः। अप्रीत्धनं भैक्षचर्या चैतःकुर्वति । प्रत्यहम् ॥ क्रमञ्ज त्रयस्याकरणाद्वती रोगविवर्जित:। अवकीणिव्रतं कुर्यात्सप्तरात्रं न संशयः ' याझवल्क्योऽपि- ( ३।२८१ )

' भैक्षामिकार्ये त्यक्त्वा तु सप्तरात्रमनातुरः

 कामावकीण १ इत्याभ्यां हुत्वा चाज्याहुतिद्वयम् ॥ उपस्थानं ततः कुर्यात्सं मा सिंचन्त्वनेन तु। '

'कामावकीर्ण' इत्येतौ पूर्वमुक्तौ, 'सं मा सिंचन्तु ' इति च । इदं च कार्येन्यासङ्गादिनाऽग्न्यादित्यागे । तदभावे तु-

' अकृत्वा भैक्षचरणमसमिध्य च पावकम्। अनातुरः सप्तरात्रमंबकीर्णिव्रतं चरेत् ॥ १ (२)१८७)

इति मनूक्तं बोध्यम्। 🧺 🦠

नैष्ठिके विशेषमाह हारीषः-

' उपकुर्वाणस्तु यत्कुर्यात्कामतोऽकामतोऽपि वा । तदेव द्विगुणं कुर्याद्रदाचारी तु नैप्रिकः ॥ 🔧 इति ।

एतानि चावकीर्णिप्रायश्चित्तानि त्रैवर्णिकस्यापि त्रद्वाचारिणः समानानि ।

' अवकीणीं द्विजो राजा वैश्यक्षापि खरेण तु । इष्ट्रा मैक्साशिनो नित्यं शुद्धयन्त्यव्दात्समाहिताः ॥ ' **१ति शाण्डिलयोक्तः ।** 

THE SOLUTION THE PARTY

इदं चावकी णिप्रायश्चित्तं गुरुदारतत्समन्यतिरिकागम्यागमनविषयम् ; तत्र गुरुप्रायश्चित्तस्य दर्शितत्यात्। ... म वात्रायम्यागमनप्रायश्चित्तं पृथकर्तव्यम् ; विद्यानियो योपिति व्रहानर्थस्यक्रमस्यागम्यागमनेन मान्तरीयकत्यात्।...ननु वहाचारिणो वोषिति अहाचर्यस्यकनस्यागम्यागमननन्तरीयकस्यं नास्स्येवः पुत्रिकागमनेऽगम्यागमनदोषाभावात् देशी इति, तदसत् ; पुत्रिकायाः अपि पर-भार्यास्वन्तर्भावात् । प्रदानाभावेऽपि विवाहसंस्कारेण संस्कृतत्वात् गान्यपादि-विवाहपरिणीतावत् ।—मि. (३।२८७)। विवाहपरिणीतावत् ।—मि. (३।२८७)।

—द्विजो विष्रः । अत्र यदगम्यागमनप्रायश्चित्तमेतत्प्रायश्चित्तात्समं न्यूनं वा, तस्यानेनैव सिद्धिः । यत्त्वधिकं, तेनैवास्य सिद्धिः । गद्भ-यागस्तु पृथगेव कार्य इति ।

ब्रह्मचारिणो वेदव्रतान्याम्नातानि, तेषां छोपे प्रायश्चित्तमाहात्रि:---

'पिता आताऽपरो वाऽपि प्राजापत्यत्रयं चरेत्। महापगासु संस्नाप्य 'पाहि नो अग्न ' आहुतीः॥ पंचर्गिभरिद्माहान्तव्रतलोपे कृते सति।' इति।

संवत्सरमध्य एव व्रवलाप एतत्प्रायश्चित्तमिति केचित्। महा-नाम्न्यादिव्रवलोपे प्रायश्चित्तपूर्वकं तानि समावर्त्तनदिन एव कार्याणीति प्रयोगपारिजाते।

व्या**सो**ऽपि-

'वेदत्रतानि कृत्वैवं तथैवारण्यकत्रतम्। स्वशाखाविहितं सर्व कृत्वा वेदमुपक्रमेत्।। ष्रकृत्वेमानि सर्वाणि वेदो वाडभ्यस्यते यदि। प्रायश्चित्तानि कृत्वैष त्रतान्यपि तथा क्रमात्।। गोदानिकं स्तः कृत्वा समावर्त्तनमारमेत्। ' इति। तत्र प्रायश्चित्तमाह शौनकः--

' व्रतानि विधिवत्कृत्वा स्वशास्त्राध्ययनं चरेत्। अकृत्वाऽभ्यस्यते येन स पापी विधिधातकः॥ कृच्छ्रं द्वादशरात्रं तु चरित्वाच्याहुतीः शतम्। हुत्वा चैव तु गायत्र्या स्नायादित्याह् शौनकः॥

३ ब्रह्मचारिणो वतानि कृत्वेदिनाम्— 'प्रयमं स्थान्महानामी द्वितीयं स्थान्महावतम् । तृतीयं स्थानुपनिषद्गोदानाक्यं ततः परम् ॥ इति, यञ्ज्यंदिनाम्— प्राजापत्येन्द्राप्तेयसौम्यानि, सामवेदिनाम्— केशान्तगोदानमहानाम्रीज्येष्टमाम- वतानि, साथविणानाम्— गोदानसावित्रीवतवेदवतिविधर्जनवतानि ।— द्वै. नि. वाचस्पतिमिशः ।

२ प्रत्येकं कृच्छ्मेकैकं — नि. सि.

देवलोऽपि जवान्युपक्रम्य-

'काळातिक्रमणे कुर्यात्प्रायिश्चत्तं विधानतः। कृच्छ्रं द्वादशरात्रं तु हुत्वा चाज्याहुतीः शतम्॥ अष्टाविंशितमष्टी वा क्रमात्कुर्याद्वतानि हि। व्यत्यये यावदभ्यस्तं वेदं तावत्युनः पठेत्॥ ' इति।

एतच कामतः।

रागादाबबुद्धिपूर्व त्यागे तु मनुः-- (२१।२०३)

'वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समितिकमे। स्नातकत्रवलोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम् ॥ ' इति । इति व्रतलोपप्रायश्चित्तम् ।

अथ परिवेदनम्।

मनु:- (३।१७१)

'दाराग्निहोत्रसंयोगं कुरुते योऽपजे स्थिते । परिवेत्ता स विक्षेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥ ग

गार्ग्योऽपि—

'सोदयें तिष्ठति ज्येष्ठे न कुर्यादारसंप्रहम्। आंवसभ्यं तथाधानं पतितस्त्वन्यधा मवेत् ' इति ॥ सोदर्यमहणादसोदय्यं न दोषः। तदाह शातातपः-( ४२ )

' पितृव्यपुत्रसापत्नपरनारीसुतेषु च । ज्येष्टेष्ट्रपि च तिष्ठत्सु भ्रातृणां तु कनीयसाम् ॥ दाराभिहोत्रसंयोगे न दोषः परिवेदने । '

परनारीसुताः क्षेत्रजदत्तकाद्याः । पुत्रदानेन प्रतिप्रहीतृकुरे पितृत्वपुत्रत्वादिप्रयुक्तकार्यप्रवृत्तिजनककुछे च तिन्नवृत्तिः सप्रमाणसुका

१-आवसच्यो गृहाः, शाकामिरित्यनयन्तिरम्ः तस्यावानं स्थापनमात्मसा-त्करणमिति यावत्— कर्कः।

हयवहारमयूखे ( पृ.७१-७४ )। तेन दत्तकष्ठोदंरस्यापि कितिष्ठस्य दत्तकमुत्क्रम्योद्वाहे न दोपः। शातातपः- ( ४१ )

' क्रीव देशांतरस्थे च पतिते भिक्षुकेऽपि वा योगशास्त्राभियुक्ते च न दोषः परिवेदने ॥ ' -भिक्षुको यतिः। योगशास्त्राभियुक्तो विरक्तः। कात्यायनोऽपि-(१।६।४-७)

> 'देशांतरस्यक्षीबैकवृषणानसहोदरान् । वेश्यातिसक्तपतितशूद्रतुल्यातिरोगिणः ॥ जडमूकांधवधिरकुव्जवामनषेण्डकान् । स्रतिवृद्धानभायाश्च कृषिसक्तान्तृपस्य च ॥ धनवृद्धिप्रसक्तांश्च कामतोऽकारिणस्तथा । कुहेकांस्तस्करांश्चापि परिविद्तन दुष्यति ॥ '

-षण्डको भग्नचरणद्वयः। अभायो मृतभार्यः। कामतोऽकारिणः स्वेन्छयेव नित्यं विवाहमकुर्वाणाः। अत्र ये सर्वात्मना विवाहानधि-कारिणः छीवादयस्तेषु सत्सु कालविशेषमन्तरेणापि परिवेदने न दोषः।

१-अत्र सिन्धुटीका— 'सोदरो हि त्रिविधः— एकमात्पित्रुभयजः, एक मातृमात्रज्ञ एकप्रितृमात्रज्ञ सित । तत्र भाव औरसः, हितीयः क्षेत्रजः, तृतीयो भित्रोदयः । तत्रान्त्ययोख्तिकाण्डमण्डनेनाधिकाराविधात उक्तः— 'क्षेत्रजादाः वनीजाने विद्यमानेऽपि सोंदरे । नाधिकारविधातोऽस्ति मिमोदर्वेऽपि चौरसे ॥ 'इति । न तु प्रथमे, 'सोदर्वे तिष्ठति ज्येष्ठे—' इति वनने हि समानमुदरं यस्येति सोदरः, स एव सोदर्व इति व्युत्पक्तरभिनोदरोत्पक्रत्वकामात् । इदं व मातापित्रोः, मातापित्रुभयमेव वा । एवं च ताहको निष्यस्य विषयः । अन्यास्त्रो मण्डनकारिकाविषयः। तथा य—यथा दत्तकनिष्ठस्य वत्तकविवाहाधाने विना न तत्राधिकारः, एवं दत्तकस्य कनिष्ठस्य सोदर्वज्येष्ठेऽक्रतिविवाहाधाने न तत्राधिकार इति भावः ॥ यत्तु महाभारतादावनिविष्ट युधिष्ठिरेऽज्ञैतविवाहाधाने न तत्राधिकार इति भावः ॥ यत्तु महाभारतादावनिविष्ट युधिष्ठिरेऽज्ञैतविवाहाधाने स्त्राधिकार मनम्म, तदर्जनस्यानौरसत्वात् । सजातीयेष्वेव लाववेन निवेधप्रवृत्तेः ।—इति ।

२-सञ्च– स्रोड– स्रोट– स्रेट 🕻 पाठाः ।

<sup>्</sup>व - कुदिलोन्मत्तवोरांभः। स्मृत्वं न्त्रानिः सिं हीः।

४—अभार्या नेष्ठिकप्रदाचारिणः— स्मृ. चं. 🗆 🖂 🦰 💛 होशिए 🕬

ये तु काळांतरेऽपि संभावितविवाहाधिकारा विरक्तवेश्यातिसक्तज्ञूह-तुल्यकविसक्तराजपरतंत्रधनवृद्धिप्रसक्तकामतोकारिक्वहकतस्कराः, तेषु तत्त्वभावत्वावधारणे न दोषः।

देशांवरस्थ विशेषमाह बृद्धवसिष्ठः- 'अष्टौ दश द्वादशवर्षाण ज्येष्ठं आतरमनिविष्ठमप्रतीक्षमाणः प्रायश्चित्तीभवति ' इति । धर्मार्थमर्थार्थं विद्यार्थं वा देशांवरस्थे द्वादशवर्षं प्रतीक्षा कार्यांवरार्थं त्वष्टौ दश वा 'इति । तथा च स पव—

' द्वादशैव तु वर्षाणि ज्यायान्धर्मार्थयोगतः । न्याय्यः प्रतीक्षितुं भ्राता श्र्यमाणः पुनः पुनः ॥ '

इति हेमाद्रिः।

श्रूष्ठपाणिस्तु—' द्वादशवर्षाणि श्राद्धणस्य विद्यासंवंधेन ' (२।९।१७) इति गौतमवाक्ये श्राद्धाणमहणात्स एव द्वादशवर्षाणि प्रतीक्ष्यः, क्षात्रियवैदयशूद्रास्तु दशाष्ट्री पद् इति, तत्तुच्छम् ; अश्रुतबद्कलपनायां प्रमाणाभावात् ; धर्मार्थयोश्च क्षत्रियादाविष संभवादिति ।

विवाहे तु ज्येष्ठानुज्ञायामपि दोषमाह हारीतः—
' स्रोदराणां च सर्वंषां परिवेत्ता कथं भवेत् ? ।
दारेस्तु परिवेद्यंते नामिहोत्रेण नेज्यया ॥ ' इति ।

**षध** प्रायश्चित्तम् ।

विध्य:- (२०।९) 'परिविविदानः क्रच्छ्रातिक्रच्छ्रो चरित्वा तस्मै दत्वा पुनर्निविशेत् '।

सत्रापराकें किनिष्ठेनोटां ज्येष्ठ उद्वहेत्, सशास्त्रीयविवाहेन किनिष्ठ-निरूपितभायोत्वानुत्पत्तेज्येष्ठोद्वाहयोग्यत्वात्; किनिष्ठस्त्वन्यामुद्वहेदिति। तत्रः, 'तां 'वेवोपगच्छेत् ' (वसि. २०।८) इति विश्वानेश्वरोक्तवाक्य-शेषात्। भार्यात्वानुत्पत्तिस्तु किनिष्ठोद्वाहेऽपि साधिका।

स्पष्टं च हारीतेन ज्येष्ठस्याब्दं त्रतमुक्त्वाऽन्योद्वाह एवोक्तः— 'समाप्तेऽब्दे तां कन्यां ज्येष्ठायोपपादयेयुः । स तामनुमान्यान्यया जिविशेतवं धर्मो न लुप्यत र इति ।

निविशेतवं धर्मो न छुप्यत । इति । वस्मात्वरिवेत्ता कुण्यातिकुण्य्योत्तरं स्वोद्धां ज्येष्टाय ब्रह्मचायीद्दत्ते अक्ष-वहुरुपरिभवपरिहारार्थं निवेश तेनानुकातां सामेवोद्वहे दिवि आसिष्ठाणेः। यतु सुमंतुः परिवेषादिपंचानां द्वादशरात्रं सक्तुप्राशनसुक्त्वा कनीयसं-प्रत्याद्द 'न भूयश्चैनामभिगच्छेत् 'इति, तत्पुनर्विवाहात्प्रा- ग्वेदितव्यम् । तत्रैवं व्यवस्था—सन्निधावकामतः कृच्छ्रातिकृच्छ्रौ । याम- वल्क्यीयं वक्ष्यमाणसुपपातकसामान्यव्रतचतुष्ट्यं च वर्णशक्त्याद्यपेक्षया सोजनीयम् । कामतः सन्निधौ कन्यापित्र। श्वनुञ्जायां संवत्सरमिति ।

भन्नेव शंखः - 'परिवित्तः परिवेत्ता च संवत्सरं द्वादशरात्रं भेक्षं चरेयाताम् ' इति । कामतः पित्राचनुज्ञातोद्वाहे तु मानवं त्रैमासिकम् । यत्तु विष्णुः - (५४।१६) 'परिवित्तिः परिवेत्ता च यया च परिविद्यते । तदाता याजकम् चांद्रायणं कुयुः ' इतिः तत्कृच्छाति-

कुच्छ्रविषयम् ।

यसु यमः—

'कुच्छूरे द्वयोः परिवेशे कन्यायाः कुच्छू एव च । अतिकुच्छूं चरेदाता होता चांद्रायणं चरेत् ॥ ' इति ।

तद्भानतः भ्रत्रियविषयम्। द्वयोः परिवेत्तृपरिवित्त्योः प्रत्येकं द्वौ कुच्छ्रौ।

यतु सुमंतु:— ' परिवित्तिपरिवेत्तृकन्यादातृयोजकानां द्वादशरात्रं सक्तुप्राशनं ब्राह्मणतर्पणं च । तां पुनर्भवमाचश्रते । न भूयश्चेनामभि-गच्छेत् ' इति । तच्छूरपरम् ।

प्रसंगादुच्यते । देवलः--

' ज्येष्टायां यद्यन्द्वायां कन्यायामृद्यतेऽनुजा । या साऽप्रेदिधिपूर्झेया पूर्वा तु दिधिषुः स्मृता ॥ ' इति ।

प्रायश्चित्तमाह बसिष्ठ:-(२०।१०) 'अमेदिधिपूपतिः कुच्छ्रं द्वादश-रात्रं चरित्वा निविशेष तां चैवोपयच्छेत् । दिधिपूपतिः कुच्छ्रातिकुच्छ्रो चरित्वा सस्मै दत्वा पुनर्निविशेष ' इति ।

भ याजको विवाहहो सकारकः, आधानकारकः, यहकारकादिध । 'परीष्टिदोष-सम्प्राप्ती न यष्टव्यं कदाचन । दर्शेष्टिं पौर्णमासेष्टिं सोमेज्यामप्रिसङ्कहम् ॥ अप्रि-होत्रं विवाहं न प्रयोगे प्रथमे स्थितम् । न कुर्याज्यनके ज्येष्टे सोदरे वाष्यकुर्वति ॥' इति त्रिकाक्टमण्डनाभिधानात् ।—इ. भ

। अप्रेदिधिपूर्णतः प्राजापत्यं चरित्वा तामेव ज्येष्ठां पश्चादन्येनोढा-मुद्रहेत्। दिधिपूर्वतस्तु कुच्छ्रातिकुच्छ्रौ कृत्वा स्वोढां क्येष्ठां कनीयस्याः पूर्व विवोढं दत्वाऽन्यामुद्धहेत् १ इति भिताक्षरायां कल्पतरौ च । व्याख्यांतरमपि स्मृत्यर्थसारे— 'कनिष्ठापतिः द्वादशरात्रं कुत्वा तां स्वोढामेव ज्येष्ठोद्वाहे जाते वद्वहेत्। ज्येष्ठापतिस्तु कृच्छातिकृच्छे कृत्वा स्वोढां कनिष्ठापतये ब्रह्मचार्याहृतभैक्षवित्रवेद्य तद्वुह्मातां ज्येष्ठामेवो-द्वहेत् " इति। अपरार्के तु- अप्रेदिधिपूर्वतिस्थाने दिधिपूर्वतिरिति पठितं दिधिपृवतिस्थाने त्वप्रेदिधिषूवितिति । तथा च प्रायश्चित्त-इति ।

यत्तु गौतमः--- 'परिवित्तिपरिवेत्तृपयोहितपर्याधात्रप्रेदिधिषूपति-दिधिषूपतीनां संवस्सरं प्राकृतं ब्रह्मचर्य्यम् ' इति, तस्परिवेत्तुसंवत्सर-

समानविषयम् ।

पर्याहितपर्याधात्रोः स्वरूपमुक्तं संवर्तेन-

' अनाहितामी ज्येष्ठे तु कनीयानादधीत चेत्। पर्याघाता कनिष्ठः स्याज्ङयेष्ठः पर्याहितः स्मृतः ॥ १ इति । इति गुरुतल्पप्रसक्तानुप्रसक्तप्रायश्चित्तानि ।

# अय संसर्गमायश्चित्तम्।

तत्र संसर्गभेदानाह बृहस्पतिः—

। एकश्य्यासनं पंक्तिभाण्डपंक्त्यन्नमित्रणम् । याजनाध्यापने योनिस्तथा च सहभोजनम् ॥ नवधा संकरः प्रोक्तो न कर्त्तव्योऽधमेः सह । १ इति योनिः पातकिने कन्यादानम् , तत्कन्यापरिणयनं वेति विझानेश्वर-कल्पतरुकारादयः । **पातकिकीगमनमित्यपरा**र्कशृखपाणी । योगापरि त्यागास्विद्मेव युक्तम् 📳 😁

छागकेयः− ( ग. पु. पू. ११५।६-) ' बालापाद्राश्रसंस्पराजिःथासात्सहमोजनात्। संहशय्यासनाचानात्पापं संक्रमते नृणाम् 🚻 🕯 इति 🕽

१ अध्यमदिकसंख्याचा भोजने पश्चित्रद्वरात्। ततः पश्चमते पाप पटाइट रवोदकम् ॥१६ (गहासुद्धः १९५।८ )हेन्यस्य हो हो हो हो संस्कृतिक हो ।

देवलः-(३३)

' संख्यपस्पर्भनिःश्वाससहयानासनाद्यनात् । याजनाध्यापनाचौनात्यापं संक्रमते मृणाम् ॥ ' इति ।

वसिष्ठः-(२०१५०) 'पातितसंप्रयोगे तु त्राक्षेण वा यौनेन वा या-स्तेभ्यः सकाशान्मात्रा उपलब्धास्तासां परित्यागस्तैश्च न संपिवेत् 'इति । –मात्रा द्रव्यम् ।

एतेषां कर्मणां मध्ये केन कर्मणा कियता कालेन पातित्यं ? तदाइ विष्णुः—( ३५।३-५ ) ' संवत्सरेण पतित पितिन सहाचरन्। एकयानभोजनासनशयनैः। यौनस्रोवमुख्येस्तु संबंधेः सद्य एवं 'इति। मुख्यो मुख्यबोऽच्ययनमध्यापनं च। एकामत्रभोजनेऽपि सद्यःपातित्यम्-

' याजनं योनिसंबंधं स्वाध्यायं सहभोजनम् ।

कृत्वा सद्य: पतत्येव पतितेन न संशय:॥ ' (३४)

इति देवलोकेः । यौनस्रोवमुख्यैरिति सत्यपि द्वंद्विनिर्शे प्रत्येकमेवेषां पातित्यहेतुत्वम् । 'यः पतितः सह यौनमुख्यस्रोवाणामन्यतमं संवंधं कुर्यात्तस्याप्येषदेव प्रायश्चित्तम् 'इति सुमंत्कः । कल्पतरौ तु-' यश्चेति-यौनमौख्यस्रोवाणां संबंधानामन्यसमेन सह संवत्सरं संपर्कमियात्तस्याप्ये-तदेव प्रायश्चित्तम् 'इति पाठः । तन्नास्यंतापद्यक्षानतः पंचमहायक्षादि-याजनम् , तथैवांगाद्यध्यापनम् , तथैव योनिसंबंधो व्यवहितो विवाह-संबंधश्चेति क्षेयम् । एतेन-

' संवत्सरेण पत्ति पतितेन छहा वरन्। याजनाच्यापताचीनादे कश्येकभोजनात्॥ ' इति हारीतीयं

' वाण्मासिके तु संबगे वाजनाव्यापनादिभिः। एकत्राशनशय्याभिः प्रायश्चित्तार्द्धमाचरेत्।। संवत्सरेण संस्पर्शे योनियुक्ते (वैशेषतः। पूर्वोक्तेन विधानेन पतितत्रतमाचरेत्।।

इति च बाईस्पत्यं व्याख्यातम् ।

किनक्सु-स्मानितानामेव बाजनादीयां सम्बद्धस्त्रस्तान् । प्रत्येक-हेसुत्वं तु संवत्सरसंसर्ग-इति युक्तमूचे । परंतु सद्धुगंसविश्यम्। कोमें-(ज. सं. च. ३०।१०-११)

'याजनं यो निसंबंधं तथैवाघ्यापनं द्विजः। कृत्वा सद्यः पतेज्ञाननसह भोजनमेव च ॥ स्रज्ञानाद्थं वा मोहात्क्क्यांद्घ्यापनं द्विजः। संबरसरेण पत्ति सहाध्ययनमेव च॥ १ इति।

द्वितीयव्चनम्गाद्यध्यापनपरम् । बौघायनः—(२।१।८८)

'संवत्सरेण पतित पेतितेन सहाचरन् । चाजनाध्यापेनाद्यौनात्सद्यो न शयनासनात् ॥ ' इति । शयानात्स सद्यो न, किंतु संबत्सरेणेनि संबंघः । एतेन—

'संबत्सरेण पतित पतितेन सहाचरन्। याजनाध्यापनाद्यीनाम तु यानाशनासनात्।।'(११।१७९) इति मानवमि व्याख्यातम्। पैठीनसिस्तु—'न त्वेकशयनासनात् ' इत्यंतपादं पपाठः। अत्र ज्ञानमृत एव संसर्गे पातित्यं नाज्ञानमृते;

> ' संवत्सरं तु पतितैः संसर्ग करते तु यः। यानशय्याशनैनित्यं जानन्वै पतितो भवेत्॥ '

( ब्र. सं. २।३०।९ )इति कौर्मोक्तेः,

्रिश्वतस्तेन सहोषित्वा जानन्संवत्सरं द्विजः । मिश्वितस्तेन सोऽब्दांते स्वयं च पतितो भवेत् ॥ १

.. इति देवलोक्त्र्य ।

स्वत्यस्यत्मित्यस्यंतसंयोगवाचिद्वितीयाश्रुतेः षष्ट्रपधिकशतश्रयदिब-स्यापित्रप्रेत्र संसर्थे प्रातित्यं भवति, स तु तक्त्रपूनत्वे-इति विश्वानेश्वरादयः।

' संवत्सरेण पत्ति पतितेनः सहाच्याः।

भोजनास्त्रश्रम्यादि क्रियंगः सार्वकाकिका।। ( ३५ )

इति देवलीयं सार्वकालिकपदमपि संगच्छते। महाहाहितहरू संसर्ग प्राह्मपात्कं, न वासंसर्गिसंस्मों इपिनित विकास

भारतात । **्रिक्सास् भिताका प्रतासकोत्र विकित्रकेता ।** ( २० ००)

वते महामायकिको सम्बन्धे सम्बन्धे सम्बन्धे सम्बन्धे सम्बन्धे ( निर्मार का

इति याञ्चवत्क्यीयादिषु 'तैः ' इति सर्वनामा महाहादिचतुर्णा-मेव परामर्शात्।

' संवत्सरेण पत्तिते पतितेन सहाचरन्। '

इत्यादिषु पतितपद्मिष ब्रह्महादिचतुःपरमेव । दोषस्तु संसर्गि-संसर्गेऽप्यस्त्येवः

' एनस्विभिरनिणिकैर्नार्थं कंचित्समाचरेत् । (२१।१८९)

इति मनुक्तेः।

ध्यं तु संसर्गस्तिविध:-एतमो मध्यमः कनीयां ॥ तत्राचत्रतुर्द्धा-यौनस्त्रीवमीरवैकपात्रभोजनभेदात्। मध्योऽपि-एकयानासनशय्यैकपङ्कि-भोजनभेदाचतुर्द्धा । अंत्यस्तु-संखापस्पर्शनिःश्वासैकमांडपंक्तित्रदीयाञ्च-भोजनतस्त्रतिभ्रहतत्स्पृष्टाञ्चभोजनादिभेदादनेकविध इति निवधक्रतः।

कचित्संसर्गदोषमपवदित वसिष्ठः—( १३।२०-२१ ) 'पातितोत्पन्नः पतितो भवत्यन्यत्र स्त्रियाः । सा हि परगामिनी भवति । तामरिक्यासुप-यच्छेत ' इति ।

याज्ञवल्क्योऽपि—(३।२६१)

'कन्यां समुद्रहेदेषां सोपवासामकिंचनाम् । १ इति ।

सोपवासां कृतसंसर्गानुरूपप्रायश्चित्ताभिति विद्यानेश्वरः । तम्नः अकृत-संसर्गायाः प्रायश्चित्ताभावेन निस्यवच्छ्रवणविरोधात् । अतस्तस्या नित्यं पूर्वदिने उपवासोऽनेन विधीयते । अकिंचनां अगृहीतिपतृवस्ता-दिकाम् ।

ष्टद्वहारीतः— 'पतितस्य कुमारीं विवक्तामहोरात्रोपोषितां प्रातः शुक्रेनाहतेन वाससाच्छादितां नाहमेतेषां न ममेत-इति त्रिक्च्यैरिम-द्यानां तीर्थे स्वगृहे बोद्वहेत् ' इति स्वानां तीर्थे स्वगृहे बोद्वहेत् । इति स्वानां तीर्थे स्वगृहे बोद्वहेत् । इति स्वानां तीर्थे स्वगृहे बोद्वहेत् । इति स्वानां स्वाना

अविगृहीयादिति अभ्यते । अने अविगृह अस्ति । अने अविगृहीयादिति अभ्यते ।

पत्तकयुत्पनयोः 'कप्तिमपत्ययोः प्राथकित्तमाह विधायनः— (२।१।७३–७४) 'कप्तिमुक्तारपनानां तेषाः मुद्धिमिन्सतां प्रायत्यं पत्तनीयानां तृतीयोऽसः कीणामसासृतीयम् । पदिनि -प्रायत्यं प्रायश्चितम्। पतनीयानां नरके पतंतीति पतनीयाः, कर्तय्येनीयर्। कृत्यल्युटो बहुल्णम् (पाणि. ३।३।११३) इति स्मृतेः। कर्मप्रवचनीयवत्। तेन पतितोत्पन्नस्य पुत्रस्य तृतीयोंऽशः। कन्यायास्तु न
तृतीयोंऽशो मौलिकनवमांश इति यावत्।

यत्तु पराशरः-( १।२५-२६ )

' त्यजेदेशं कृतयुगे त्रेतायां माममुत्स्रजेत् । द्वापरे कुळमेकं तु कर्तारं तु कर्छो युगे ॥ कृते संभाषणादेव त्रेतायां स्पर्शनेन च । द्वापरे त्वन्नमादाय कर्छो पति कर्मणा ॥ १ इति ।

तत्राद्यश्लोकं कर्तारं त्विति तुशब्देनैवकारार्थेन पूर्वप्रकृतयुगमेदेन व्यवस्थयोक्तं देशमामकुछसंसर्गत्रयमेव वार्यते, न त्वप्रकृतो याजनादि-संसर्गोऽपीति । द्वितीयश्लोकेऽपि कृते सम्भाषणादेवेत्येवकारेणोत्तर-वाक्यद्वये च तदनुपक्षेण— कृते सम्भाषणमात्रात्पवति, त्रेतायां स्पर्श-मात्रात्, द्वापरे तु तत्स्वामिकाक्षप्रतिमद्दमात्रात्, कलौ तु कृत्तनेन निषद्धकर्मणा याजनादिभिरित्यर्थः । अन्यथा-पूर्ववाक्ये 'कर्तारं तु कलौ त्यजेत् ' इत्यनेन साक्षाद्धन्त्रादेः संसर्गे निषद्धः; द्वितीयवाक्ये तु 'कलौ पत्तति कर्मणा ' इत्यनेन साक्षादकर्त्तरेव दोषः, न संसर्ग-कर्त्तरेति परस्परविरोधः स्यात् !। एवं च माधवस्य कलौ संसर्गदोषा-माबोक्तरत्रेव तात्पर्यम् । तथा च कलिनिषद्धेषु 'संसर्गदोष' इत्युक्तिः— याबोक्तरत्रेव तात्पर्यम् । तथा च कलिनिषद्धेषु 'संसर्गदोष' इत्युक्तिः— याबोक्तरत्रेव तात्पर्यम् । तथा च कलिनिषद्धेषु 'संसर्गदोष' इत्युक्तिः— याबोक्तरत्रेव कात्पर्यम् । तथा च कलिनिषद्धेषु 'संसर्गदोष' इत्युक्तिः— याबोक्तरत्रोके कृतयुगादौ दोषजनकत्वनोकः पाराशरपूर्वश्लोके, यत्रोत्तरक्रोके कृतयुगादौ सम्माषणमात्रादोष एकः, — तद्विषया ।

१ बहुकप्रद्यादित्यर्थः । क्रमेप्रवचनीय इत्युदाहरणम् ।

व अन्ये तु- 'त्यनेहेशं इत्युगे ' इत्यागुक्तवेशादिखागस्य, 'इते सम्भाष्य पति दित समावणादिजन्यपातित्यस्य वा श निषेशः, कर्नी युगान्तरोका-प्राप्तिनिषेशासम्भवात् । तस्मात् 'क्सी पति कर्मणा कर्मणा आह्मनादिशः पति, एन तुः संसर्गिति ज्यास्ययम् । इसामीन्तनानां संसर्ग-निमित्तकप्रायिक्ताचरणं च पापक्षयार्थभेवेति भन्धं सम्बन्धन्ते ।

### अथ भायश्चित्तम् ।

मनुः-- ( ११।१८१ )

'यो येन पितितेनैषां संसर्ग याति मानवः। स तस्यैव व्रतं कुर्यात्तत्संसर्गविशुद्धये॥' इति। पिततपदं पापिमात्रोपलक्षकम् ,

' संसर्गी येन संसर्ग कुर्याचद्वतमाचरेत्। '

इति जाबालोक्तेः। मतिपूर्वेऽपि संसर्गे न मरणातिरेशः, किंतु द्वादशाब्दस्यैवः व्रतपदात्। अत्र च सत्यप्यतिदेशे पूर्णमेव द्वादशाब्दं

<sup>—</sup> अत्र केचितुपन्यस्यन्ति— पापस्यान्यवहार्यत्वं नरकोत्पादकत्वम् ; 'द्विजातिकर्मम्यो हानिः पतनम्'(.३।३।४) इति गौतमात्, 'अधोऽधः पतनात् पुंसां पातकं परिकीर्तितम् । नरकामिषु घोरेषु पतनात् पापमुज्यते ॥ 'इति भविष्याच । तत्र नरकोत्पादकत्वसत्वेऽप्यव्यवहार्यत्वं नास्तीति क्यमुच्यते ?। न च प्रायश्विसेन नरकोत्पादकत्वेऽपि व्यवहारनिरोधिकाया नाशवदेसदिति बाच्यम् , वैषम्यात् । तथा हि- जकामकृतस्य महापापादेः प्रायक्षितेन नासः, कामकृते तु व्यवहार्यतामात्रम्; ' प्रायमितः ( यात्र.३।२२६) इति ग्राह्मात् , 'विहितं यदकामानां' (पृ. १२) इति वयनाम्यथानुवयत्ते । इह तु 'पतितेन सहोषित्वा' (पृ. १८५) इति देवलोक्तेः संसर्गिणोऽप्यब्दान्ते पातित्येन प्रायिक्षतं विना व्यवहाराङ्गीकारासम्भवात् बहाइननादिना शक्तिद्वयव-त्यापं जायते, संसर्गेण त्वेकशक्तिमत्यापमित्यत्र नियामकामावाच । महापापे मरणान्सस्य प्रायित्तत्वे व्यवहारानुपयोगित्वार्णस्वनिवर्तकमात्रे परिकेषांत् मतात्मकं न्यवहारोपयोगि, प्रकृते तु न्यवहारस्य प्रागेष्ठं सिक्ष्यासङ्क्षा इत्यादि-द्वजराणापरोहः ' कामतोऽज्यवहार्यस्तुः' ( यात्र.३।२२६) इत्यत्राकारप्रक्रेतेणा-व्यवहार्यस्वति वाहरानाम् पां संसर्पपात्ये व्यवहारासात्रस्येष्ट्रस्यातः । तस्यात् ' संसगंदोष ' इत्यस्य महादननादौ प्रायिक्ते कृतेऽपि व्यवहारासादः संसगे तु कलौ प्राथिते इते महास्तीत्त्रेक् काले महिले । स्वार विकास कर्

धंसर्गरोष दस्यम संस्थितः संस्थिति। संस्थिति। स्ट्रिंग कर्तारं क करी युगे दि कर्तुत्यानिकिया सर्वस्य दोषप्रत्यभाव । कर्त्वस्य दिव तु स्थापत् संस्थितः प्रातिस्थाभाववस्य क्रिकित् तु स्थापत

१ जाहित्सरणस्य व्यवसम्बद्धाः कार्यस्ति । तस्या-युक्तैय व्याक्यम् वर्गमधीः । स्टबान्स्य । स्टबान्

भवति, 'द्वादशभिर्ववैर्महापातिकनः पूचन्ते ' इति हारीतोकः। न चेदं संसर्गिभिन्नमहापातिकपरम्,

> ' रुक्मस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरुतल्पगः । अतेनैतेन शुद्धधन्ति महापातकिनस्त्विमे ॥ १ (१७।३)

इति शङ्कवाक्येनोपसंहारादिति वाच्यम्; महापातकसंद्वाया ध्वानये-क्यापत्तेः। शङ्कवाक्यं तु संसर्गिणोऽप्युपलक्षणार्थम्। कामकृते ब्रह्मवधे तत्तेसगेऽि च कामकृते मरणतुल्यचतुर्विशत्यव्दं, ध्वकामतस्तु द्वादशाच्द्रमिति केचित्। विद्वानेश्वरादयस्तु चतुर्विशत्यव्दस्य मरणतुल्यत्वे मानाभावात्कामकृते वधे संसर्गे च द्वादशाव्दमेव। अकामकृते तु घडव्दमित्याहुः। अकामतः सद्यःपतनहेतुसंसर्गे तु विस्तप्तः—(२०-५०) 'विततसम्प्रयोगे तु ब्राह्मेण वा स्रोवेण वा यौनेन वा यास्तभ्यः सक्षशान्मात्रा उपलब्धास्तासां परित्यागस्तेश्च न संबसेदुद्दीची दिशं गत्वाऽनश्चन् संहितामधीयानः पूतो भवति ' इति ।

वराशरः ( ४।८<del>-</del>१३ )

'संस्रोमाचरिन्वप्रः पिततादिष्वकामतः । पश्चाहं वा दशाहं वा द्वादशाहमधापि वा ॥ मासाद मासमेकं वा मासत्रयमधापि वा ॥ बाब्दार्द्धमब्दमेकं वा भवेदूर्ध्व तु तत्समः ॥ त्रिरात्रं प्रथमे पक्षे द्वितीये कुच्छमाचरेत् । बारेत्सान्तपनं कुच्छं तृतीये पक्ष एव तु ॥ बतुर्थे दशरात्रं स्यात्पराकः पश्चमे मतः । बहुर्ये वा तया पक्षे पण्मासान् कुच्छमाचरेत् । ' इति ।

अर्थितित्यनेन वर्षद्वयव्यापी संसमी गृह्यते; अज्ञानतः कृतस्य ताहशस्यैष पातित्यापादकत्वात्। एतानि प्रायश्चित्तान्यकामकृतसंस्रग-विषयाणि ।

कामकृते तु मितासरायां स्थल्यन्तरे न्या कि विश्व कि विष्व कि विश्व कि विश्व

९ एषु क्षोकेषु भृवान् पाठमेक्षेत्रमुके भागा विकास स्थापन विकास विकास

मासत्रये तु कुर्वीत कृच्छूं चान्द्रायणोत्तरम् । षाण्मासिके तु संसर्गे कृच्छूं त्वध्दार्थमाचरेत् ॥ संसर्गे त्वाब्दिके कुर्यादब्दं चान्द्रायणं ततः । ' इति ।

-आविदक इति किंचिन्यूने द्रष्टव्यम् । पूर्णे तु द्वादशाब्दविधानात् । उशनाः—' कृतलक्षणैईर्शनस्पर्शनसम्भाषणादि वर्ज्ञयेत् । दर्शने ज्योतिषां दर्शनं, स्पर्शने हृदयालम्भनम् , सम्भाषणे आद्याणसम्भाषणं, पुनरूपस्पर्शनं च ' इति । कृतलक्षणैः श्वपदादिनाङ्कितेः— पतितिरिति यावत् । स्पर्शनं च परम्परया विवक्षितम् , साक्षात्पतितस्पर्शे स्नान-विधानात् ।

यथा मनुः- (५।८४)

' दिवाकीर्तिमुदक्यां च पतितं स्तिकां तथा। शवं तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्ट्वा स्नानेन शुद्धवति॥ '

सम्भाषणं द्विचतुराचावृत्तम् , सकृत्सम्भाषणे-

'पिततानां च सम्भाषे दक्षिणं श्रवणं स्रृहोत् ' इति लघुप्रायश्चित्तश्रवणात्। बृहस्पतिः—

'पिततानां गृहं गत्वा भुक्तवा च प्रतिगृह्य च । मासोपवासं कुर्वति चान्द्रायणमथापि वा ॥

भन्न वान्द्रायणमझानाभ्यासे। मासीपवासस्य हाताभ्यासे।
भोजनं तदत्रस्येति केचित्। एकपङ्कावित्यपरे। भोजने वर्षस्य पातित्यापादकत्वादृहगमनप्रतिप्रह्योरिप वर्षमेव। इत्थमेव शुल्पाणिः। शङ्काः—
'अभेष्यपतितचण्हालपुष्कसरजस्वलावधृतकुणिकुष्ठिकुनिस्तिष्ठाभानि
भुक्त्वाकुच्छ्रमाचरेत्' इति। इदं च सक्रदह्मानतः। ज्ञानसन्त कुच्छ्रस्यम्।

पतितस्वामिकाकभोजने त्वाइ प्रवेताः-

इदं च सक्तवानिवयम् । पतितामानमक्षणे वित्सदानभक्षणस्य चतुर्थो भागः, चाण्डाकानभक्षणे तथा वर्शनाध् । तथा च विष्णु:- ( ५१।५७-५८ ) ' चाण्डालात्रं मुक्त्वा त्रिरात्र-मुप्तसेत् । सिद्धात्रं भुक्त्वा पराकः ' इति ।

पतितोच्छिष्टमक्षणेऽङ्गिराः- ( २७ )

'चण्डाळपतिवादीनामुच्छिष्टस्य च मक्षणे । द्विजः शुध्येत्पराकेण शूद्रः क्रच्छ्रेण शुद्धधित ॥ ' इति । एतदिप सकुद्धानत एव । मार्कण्डेयः—

'अपाङ्केयस्य यः कश्चित्पङ्की भुङ्के द्विजोत्तमः। बहोरात्रोपितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्धयति॥ १ इति। बत्र ब्रह्महादिचतुष्टयसंसर्गे पूर्णमेव व्रतमतिदिश्यते। इतरपापिसंसर्गे तु चतुर्थीशोनम्—

> 'यो येन संपिबेद्वर्षे सोऽपि तत्तुल्यतामियात्। पादन्यूनं चरेत्सोऽपि तस्य तस्य व्रतं द्विजः ॥ '

इति व्यासोक्तेः।

इतरपापेषु यो येन पापिना संसृज्यते, स तदीयमेव प्रायिश्वतं पादोनं कुर्यात्। तेनाचः संसर्गां नवाव्दं, द्वितीयः पादोनं सप्ताब्दमित्यादि। यत्तु महापापविषये विज्ञानेश्वरः—' द्वितीयसंसर्गा पादोनं, तृतीयो-ऽर्द्ध, चतुर्थः पादं' इत्याहः यच्च शूलपाणिः—माचः पादोनं, द्वितीयोऽर्द्धे, तृतीयः पादं, चतुर्थो न किंचित् ' इतिः—

' एतदन्नाशिनो विधाः कुच्छ्रं वेषां विधीयते । तद्भोजिनोऽर्द्धकुच्छ्रेण तदनादास्तु पादतः ॥ ' इति चांडाळात्रसंकरे व्यासोक्तेः,

' भुक्तं यैस्तत्र पकाञ्चं कुच्छ्रं तेषां विधीयते ! तेषामपि च यैर्भुक्तमर्छे तेषां विधीयते ॥ तेषामपि च यैर्भुकं कुच्छ्रपादो विधीयते ॥ ?

इति तत्रैवापस्तंबोक्छः; सत्र पतयोर्वाक्ययोधांडाळाञ्चसंसर्गाविपय-त्वेन साक्षात्पापिसंसर्गविषयत्वेन तत्र छिगद्द्यनता वाच्या; सा तु प्रत्यक्षव्यासवाक्येन बाध्यते । व्यथं निषिद्धस्पर्शे ।

याज्ञवल्क्यः--

'चंडालपुष्कसम्लेच्छभिष्ठपारसिकादिकान्। महापातकिनश्चैव स्पृष्ट्वा स्नायात्सचैलकः॥'

पद्त्रिशन्मते-

' वौद्धान्पाशुपतांश्चैव लोकायतिकनास्तिकान् । विकर्मस्थान् द्विजान् स्ष्ट्रष्ट्वा सचैलो जलमाविशेत्॥ ' मनुः—( ५।८४ )

'दिवाकीर्तिमुदक्यां च पतितं स्तिकां तथा। शवं तत्सपृष्टिनं चैव स्पृष्ट्वा स्नानं समाचरेत्॥' —दिवाकीर्तिऋांडालः। एतदकामतः, तथा च वृहस्पतिः—

'दिवाकीर्त्तिं चिर्तिं यूपं पतितं च रजस्वलाम् । रपृष्टुः प्रमादतो विप्रः स्नानं कृत्वा विशुद्धपति ॥ ' कामतोऽपि स एव---

'पतितं स्तिकामंस्यं शवं स्पृष्ट्वा च कामतः। स्नात्वा सचैलं स्पृष्ट्वाऽप्ति घृतं प्राच्य विशुद्धपति।।''

स्ताने विशेषमाह शातातपः ( व.-२२-२३ )

'बोडालं पतितं व्यंगमुन्मतं शवमन्त्यजम् । स्यकां स्विकां नारी रजसा च परिप्लुताम् ॥ शकुक्कुटबराहांश्च भाम्यान्संस्पृश्य मानवः । सचैलं सशिरः स्नात्वा तदानीमेव शुरुपति ॥

छागलेयोऽपि---

' वांडार्ड परितं स्पृष्ट्वा संवैतो जरूमाविशेत्। शवं तत्स्पृष्टिनं वैव वैत्ययूपं रजस्वछाम् ॥

क्षत्र शादिस्पर्शे यत्स्नानं, तस्विभावेशस्पर्शे अन्यत्र स्वाचमनम्। तदाह शातातपः—

'रजक्यमेकारश्च व्याधजासीपजीविनी। निर्णेजकः स्चिकश्चटकः शैल्पकस्तयोगा मुस्तेभगस्तथा श्वा च विनता सर्ववर्णगा चकी ध्वजी बध्यघाती प्राम्यशूकरकुक्कुटौ ॥ एभियदङ्गं संस्पृष्टं शिरोवर्ज द्विजातिषु ॥ तोयेन क्षालनं कृत्वा धाचातः ग्रुचितामियात् ॥ १

कामतः शिरःस्पर्शे तु वायुपुराणे—

' उद्दक्यां स्तिकां चैव श्वानमंत्यावसायिनम्। नप्नादीन्मृतहारांश्च स्पृष्ट्वा स्नानं विधीयते ॥ स्नात्वा सचैलं मृद्धिश्च शुद्धवेहादशभिर्नरः। १

- नमाः बौद्धादयः। तथा च विष्णुपुराणे-(३।१७।५)

ं सर्वेषामेव वर्णानां श्रेयी संवरणं नृप । तां समुज्ञाति यो मोहात्स नंग्नः पापकुत्ररः ॥ १ इति । गार्ग्यः—

'क्रज्यादश्वसरोष्ट्रैश्च स्पर्शे व्यवहिते द्विजः । अचैछं वा सचैछं वा स्नानं कृत्य विशुद्धधति ॥ ग मतिपूर्वे सचैछमन्यदाऽचेछम् । तथा—

' शूद्रं सप्रष्ट्रा निर्पादं च ग्रुद्धधेदाचमनाहिजः । तद्धीनस्पर्शनाद्यस्मात्याणायामैस्तपोवछात् ॥ '

ध्वत्राचमनं स्तानासमधेस्य, संस्कृद्रस्परी वा ।

्र**ं अत एवापराकें स्मृत्यंतरम्—: 📑 📑 🗀** 

' पडकं कुक्कुटं काकश्वशूद्रांत्यावसायिनः। विकास क्षेत्र ।। विकास स्टब्स् साम्यानिक विकास स्टब्स् साम्यानिक विकास स्टब्स् साम्यानिक विकास स्टब्स् स्टब्स् साम्यानिक विकास स्टब्स् साम्यानिक साम्यानिक स्टब्स् साम्यानिक स्टब्स साम्यानिक साम

-कमें इति कर्मकाल इत्यर्थः । 💛 💢 📜

१ ऋग्यज्ञःसामसंद्वेयं श्रयी वर्णकृतिर्द्विज ! । एतामुज्यति यो मोहात्स नमः पातकी स्मृतः ॥—मृ. पा.

२ येषां कुळे न वेदोडस्तिः न कांसं नैव व्य वतम् । ते नमाः कीर्तिताः सिद्ध-स्तेषामभं विगर्हितम् ॥ (१३९-१८०) विज्ञास्त्र हो । विज्ञास्ति । १७

वृद्धयाज्ञवस्क्यः---

' चंडालपुल्कसम्लेच्छमहकापालिपाखान् । उपपातिकनां चैवं स्पृष्ट्वा स्नानं समाचरेत् ॥ । संवर्त्तः-

'कैवर्त्तमृगयुव्याधशौतिशाकुनिकानपि। रजकं च तथा स्पृष्ट्वा स्नात्वैवाशनमाचरेत्॥ '

#### यस्वापस्तंब:-

' वर्मकारं च रजकं धीवरं नटमेव च । एतान्स्पृष्ट्वः द्विजो मोहादाचामेट्ययतोऽपि सन् ॥ एतैः संस्पृष्ट उच्छिष्ट एकरात्रं पयः पिवेत् । तैरुच्छिष्टस्त्रिरात्रं स्याद् घृतं प्राच्य विशुद्धयति ॥ ' इति ।

तत्राचमनमशक्तस्य, अकामतो ना । शाट्यायनिः—

' कापालिकानां संस्परों स्नानं कृत्वा विशुद्धयि । प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राश्य विशुद्धयि ॥ १

#### शातातपः--

'यस्तु छायां श्वपाकस्य श्राह्मणो हाचिगच्छति । तत्र स्नानं तु तस्यैव धृतप्राशो विशोधनम् ॥ '

एतश्व चिरकालाधिष्ठान इति अवदेवः । 🗀

सर्वांगीणे तु चंडालस्पर्शे प्रचेताः — 'स्वकायेन चंडालकायाभि-स्पर्शने त्रिरात्रं शुद्धिः' इति वास्त्रात्म का विद्यारण विद्यार

यस्वापस्तंबः- व्याप्ता कृतः भेजविष्टकारहेट

' सर्वेषामंत्यजादीनां स्पर्शेनार्षमनं विदुर<sup>ोत</sup> होत है उन्

इति; तदातुरस्य । मदिरास्पर्शे तु मनु:-

्रा कार्न कार्र ज्ञान्वधः स्तातमात्रं स्वादानाभेरेकराश्रकम् । हा वार्त कार्यक्र नाभेरूर्ध्व त्रिरात्रं स्यानमविरास्पर्शने विधिः ॥ शास्त्रिक

PARTY OF A CONTRACT OF STREET

यत्तु भवदेवीयं स्मृत्यंतरम्-

' मद्येन स्पृश्यते यस्तु ब्राह्मणः शंसितव्रतः । उपोष्य रजनीमेकां पंचगव्येन शुद्धपति ॥ '

इतिः; तद् व्रतस्थस्य जान्वधःस्पर्शे । ःः मार्कडेयपुराणे– ( ३२।४१–४२ )

अभोक्यसूतिकाषंढमार्जाराखुयकुक्कुटान्।
 पतिवापविद्धचांहाळान्मृतहारांश्च धर्मवित्।।
 संस्पृक्ष्य शुद्धधित स्नामादुदक्यामामश्करो । '

-अभोज्याः रजकादयः । अपविद्धो<sup>ि</sup>लोकबहिष्कृतः। मृनहारो मृल्येन शवद्दारकः।

तथांगिराः— किल्हा केलहे । हिल्ला केलिक

भासवायसमा जरिखरोष्ट् च श्रश्करान् ।

अमेष्यानि च संस्पृत्य सचेलो जलमाविशेत् ॥ दित ।
अत्र मार्जारो वनमार्जीरो न तु गृहस्थः, तस्य शुचित्वात् ।

यथा सुमंतुः - ' स्तीबालमशकमिक्षकामावर्जारमू विकालायासनश्रीमनां बुविपुषो नित्यं मेष्याः । '

बृहस्पतिरापि--

' िख्यो कुछाश्च बालाख न दुष्यंति कथंचन। मार्जारश्चेन दवीं च मारुतश्च सदा शुचिः॥ क

मशकमिशकासाहचय्योत्मार्जारोऽत्रे गृहस्य त्यवेति ज्ञूलपाणिः मिताक्षरायां तु मार्जारस्पर्शे स्नानगुच्छिष्टसमये सनुष्ठानसमये वेति । सापस्तंबः-( ७१४ )

पकशाखां समारुढश्चाँडाकी वा रजस्वला।
पकशाखां समारुढश्चाँडाकी वा रजस्वला।
शाद्याणस्तत्र निवसन् सवासा जलमाविशेत्।
शाद्याणस्तत्र निवसन् सवासा जलमाविशेत्।
शाद्याणस्तत्र निवसन् सवासा जलमाविशेत्।
शाद्याणस्तत्र विश्वणम् । एतवकामतः, कामतस्तु द्विशुणम् । प्रकामतः

१ ' देवत्यागी हुनुक्त्यागी शुक्यत्मयुक्यकम्त्रभागीतगोद्याक्रकाविधकृदपविदः अवक्षते ॥ ' मार्कः पुक्तके ३।६११ हिन्दिक्तकाक किल्लाही स्न हुनुकामक

**अ**भ्यासे हु स एव-

' एकवृक्षसमारूढ्यांडाळोऽय रजस्वला । अहोरात्रोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्धपति ॥ ' पत्र स्नानानंतरं कार्यम् । यमः—

'चांडालेः श्वपेचैः स्पृष्टे निशि स्नानं विषीयते । न वसेश्वेव यो रात्रौ सद्यः स्नानेन शुद्धपति ॥ स्वथ तत्र वसेद्रात्रावज्ञानादविचक्षणः । तदा तस्य तु तत्पापं शतभा परिवर्त्तते ॥ ' पराशरः—( ७।२१ )

'अस्तंगते यदा सूर्ये चंडालं पेतितं खियम्। स्रतिकां स्पृशतश्चेव कथं शुद्धिविधीयते ?॥ जातवेदः सुवर्ण च सोममार्ग तथैव च। बाह्मणानुगतश्चेव स्नानं कृत्वा विशुद्धपति ॥ ? इति। रात्री साने विशेषमाह देवलः—

' दिवाहतेर्जिः स्नानं निशि कुर्यामिमित्ततः।
प्रक्षिप्य च सुवर्ण च सन्निधाप्य च पावकम् ॥ ' विक्रिंग च सन्निधाप्य च पावकम् ॥ ' विक्रिंग च सन्निधाप्य च पावकम् ॥ '

' आदित्येऽस्तिमते रात्राऽवस्युत्यं स्पृशतेः यदि । भगवन्केन शुद्धिः स्थापत्ये अदि सुनिश्चितम् ॥ अनस्तिमत आदित्ये संगृहीतं तु यक्तलम् । विकासन तेन सर्वात्मना शुद्धिः श्वस्पृष्टं तु वर्क्ययेत् ॥ विकासना शुद्धिः श्वस्पृष्टं तु वर्क्ययेत् ॥ विकासना

शिशोविशेषमाह बुद्धशातातपः का कारकारी कारतायकार

'शिशोरभ्युक्षणं प्रोक्तं वालस्याचमनं स्मृतम् । क्षाह्माहः रजस्वलादिसंस्पर्शे स्नातव्यं तु कुमारकैः ॥ किल्लाहर्माह

स एव-

ः शिक्षः । श्राक्चूडाकरणाद्वाळः श्रागनप्राशनाच्छिशुः । विश्वेषः । कुमारस्तु स विक्षयो यावन्मौजीनिवर्धनम् ॥ विश्वेषः शवस्य चंडाळसंस्पर्शे षट्त्रिंशन्मते—'चंडाळशवसंस्पर्शे कुच्छ्रं कुर्यात्। यानशय्यासने तु त्रिरात्रम्। जीवचंडाछेन सह पानादिषु त्रिरात्रम्। ' तथा— ' व्रणवंधनाभ्यंजनरुधिरोत्पादनेषु कुच्छ्रं द्वादशरात्रं चरेत् ' व्रणवंधनादीनां चंडाळं प्रतिकरणे, चंडाळेन वाऽऽत्मनि तत्करणे।

आपस्तम्बः-

' येनकेनचिद्भ्यक्तश्चण्डाळं पतितं स्पृशेत् । उपवासेन चैकेन पंचगव्येन शुद्धयति ॥ '

एतश्चाभ्यासे ।

जनभ्यासे त्वपराकें प्रचेताः-

' वंडालो यदि कायस्य रक्तमुत्पादयेत्कचित् । त्रिरात्रेण विशुद्धिः स्यादेकहासेन चोचरे ॥ ' उत्तरे क्षत्रियादी, त्रिरात्रादेकैकस्य हासः।

कतुः-' चंद्वालस्योच्लिष्टदाने चंद्वालकातुद्र्शने गीतवादित्रश्रवण-भैषज्यित्रयायां च दिरात्राभोजनेन शुद्धिः । अशुचि टप्ट्वाऽऽदित्यमीक्षेत । प्राणायामं कृत्वा पंचद्शमात्रकम् । '

सुमंतुः-' चंडालदर्शने सुर्यदर्शनम् । भाषणे त्रद्याभिन्याहारः । स्पर्शने

सचैछं स्नानम् ' इति ।

-त्रह्म गायत्री। कचिद्दशुचिद्दर्शनेऽपि गायत्रीजपः।
तथा च शंखिखितौ-' अशुचिद्दर्शने गायत्रीमेव जपेत् ' इति।
गौतमः-(१।९।१७-१९)' न म्लेल्लाशुच्यधार्मिकैः सह संमापेत ।
संभाष्य पुण्यकृतो मनसा ध्यायत्। ब्राह्मणेन वा सह संभाषेत ।

गौतमः—( ३।४।२८०) तस्पान्नवनकामवधेषु पृथावर्षाणि ' इति ।

-तल्पं भार्या । वधो विन्नः । पृथक् प्रत्येकम् ।

वृद्धपराशरः—। भूगर्गकृतीः

'दाराज्ञधनढाभानी बुद्धा विद्यं समाचरेत् । निर्माति । प्रस्थेकं प्राकृतं कुर्याद्वष्ट्यं शुः द्विषकम् ॥ श्विति । मनुः–( ५।८५ ) ईष्टब् धुनागान् परिस्थाना ।

' आषम्य प्रयतीः निस्ये अपेत्शुचित्शेने । विशेष सीरान्मेत्रान्यथीस्साई पाषमानीश्रक्षशिकः।। कि ्रदेवलः---

' चंडालधर्मसंयोगे प्राजापत्यं समाचरेत्। चरेत्रिरात्रं चंडालकूपतीर्थनिषेवणात्॥ '

धर्मसंयोग उपदेशः।

पराशर:--

' चंडालै: सह सुप्त्वा तु त्रिरात्रमुपवसेत्। चंडालैकपयं गत्वा गायत्रीस्मरणाच्छुचि:॥ '

एतबाल्यकालसाध्ये, अन्यत्र प्रायश्चित्ताधिक्यस्य वस्यमाणस्वात् ।

अपराकें विसष्टः-

' चाण्डालेन तु संस्पृष्टं कांस्यभांडं समृत्मयम् । अज्ञानात्कांस्यभोजी तु मृत्मये अखपानकृत् ॥ कांस्यं मुक्तवा चरेत्कृच्छ्रं जळपाने तु कुच्छ्रकम् । '

-फुच्छ्कः पादक्रच्छः ।

वय चांडालसंकरे।

पराशरः -( ६।३४-४९ )

धविज्ञातस्तु चांडाओ यत्र वेश्मनि विष्ठति । ' इत्युपक्रम्य—

द्वा सिर्पः पयोभ्यां च युक्तं गोभूत्रयावकम् ।

भुंजीत सह भृत्येश्च त्रिसंध्यमवगाहनम् ।।

प्रयहं भुंजीत दण्ना च सिर्पण प्रयहसेव (च । १८०१ ) — मह

प्रयहं श्वीरेण भुंजीत एकेकेन दिनन्नसम् ।। हिन्दा प्रवास्त्रश्च ।

भावदुष्टं न भुंजीत नोच्छिष्टं कृमिद्षितम् । — महास्त्रश्च ।

त्रिपलं श्वीरद्वनोश्च पक्षमेकं सु सिर्पः ।। निवास पहः ।

स्वकारेपु भवेच्छुद्विरारक्टे सकांस्यके । विवस्त ।

जलशोचेन वह्नाणां परित्यागस्तु मृन्मये ।। विवस्त ।

कुसुंभगुडकापिसं छवणं तैळसिर्पः ।

द्वारे कुल्याः वाल्यासि, वद्याद्वेत्रमनि पावकम् ॥ि

पतं शुद्धस्ततः पश्चात्कुर्याद्वाद्धाणतर्पणम् । त्रिशतं गोवृषं चैकं दद्याद्विप्रेषु दक्षिणाम् ॥ पुनर्लेपनत्वातेन होमजप्येन शुद्धयति । बाधारेण च विप्राणां भूमिदोपो न विद्यते ॥ १ इति । —स्वस्पकालसम्पर्क पतत् ।

-स्वस्पकालसम्पर्क एतत्। यत्तु संवर्तः-

> 'अन्त्यजः पिततो बाऽपि निगृहो यत्र तिष्ठति । सम्याद्वात्वा तु कालेन ततः कुर्याद्विशोधनम् ॥ चान्द्रायणं पराको वा द्विजातीनां विशोधनम् । प्राजापत्यं तु शूद्राणां शेषाणामिद्मुच्यते ॥ यस्तत्र मुक्तं पकान्नं तेषामुक्तो विधिकमः ।'

-शेपाणां प्राजापत्यं इत्यर्थः ।

'तेषामित तु येर्भुक्तं कुच्छ्रपादो विधीयते। कूँपैकपानदुष्टा ये तथा संस्मिद्धिताः। सर्वानेवोपत्रासेन पञ्चगव्येन शोवयेत्॥ बालापत्या तथा रोगी गर्भिणी षृद्ध एव वा। तेषां नक्तं प्रदातव्यं बालानां प्रहरद्वयम्॥'

बहुकालाभ्यास एतत्।

सत्र विशोधनप्रकारं प्रायिश्वत्तान्तरं चाह च्यवनः - 'चण्डालसक्करे स्वनदहनम् । सर्वमृद्धाण्डमेदनम् । दारवाणां तु तक्षणम् । शङ्कशुक्ति-सुवर्णरजतचेलानामित्रः प्रशालनम् । कांस्यताम्राणामाकरे शुद्धिः । सोवीरद्धितकाणां परित्यागः । शेषरसद्रव्यरक्षणम् । गोमृत्रयावकाहारो मासं भक्षयेत् । बालवृद्धकीणामर्द्धप्रायिश्वत्तम् । सापोडशाद्वालाः, स्मत्यूर्व्व वृद्धाः । वीणं प्रायिश्वते व्राह्मणभोजनम् । गोशतं दथाद-मावे सर्वस्वम् 'हित् । क्षाणभोजनम् । गोशतं दथाद-

—एतद्विश्चित्कालसङ्करं प्राश्चर<del>ः —</del> (हि।४१ः) ह अह

-इतिहार स्वाप्त सह संप्रक मासं मासार्कमेव वा । गोमूत्रयावकाहारी मासार्केन विशुद्ध्यति ॥ १ इति । कृत्वेति शेषः । मासार्द्धेन मासश्चार्द्धे च मासार्द्धः । मासासम्पर्के मासेन, तद्र्द्धसम्पर्के त्वद्धेन । चाण्डालश्च्येन तत्समाः पुरुकसादयो-ऽप्युपलक्ष्यन्ते ।

धात एव संवर्तः- ( १८० )

'चाण्डालैः सङ्करे विप्रः श्वपाकैः पुल्कसैरपि । गोमूत्रयावकाहारो मासार्द्धेन विशुद्धपति ॥ ' मासाद्धिककिश्वित्कालसङ्करे तु हारीतः- ( २०।३०-३२ )

' चाण्डा छै: सह संयोगे प्राजापत्येन शुद्धवित । विप्रान्दशावरान्कृत्वा तैरनुक्राप्य शासनात् ॥ बाकण्ठस्य प्रमाणं तु कुर्याद्रोमयकईमम् । तत्र स्थित्वा त्वहोरात्रं वायुभक्षः समाहितः ॥ वालकृच्छं ततः कुर्याद्रोष्ठे वसति सर्वथा । सकेशं वपनं कुर्यात्परमां शुद्धिमृच्छति ॥ '

इति बालकुच्छ्लक्षणमुक्तम् ( पृ. ४१ पं. २१ पृ. ४२ पं. १ )। यत्तु हारीतः-

'चण्डालश्वपचानां च सङ्करे समुपिस्यते । सहोरात्रं द्विरात्रं चा त्रिरात्रं घडहं स्मृतम् ॥ स्विद्धातकचण्डालः सप्ताहं निवसेद्यदि । तस्य झात्वोपपन्नस्य विप्राः कुर्य्युरनुप्रहम् ॥ दिश्शीरघृतैर्युक्तं रूष्ट्यं गोमूत्रयावकम् । प्राह्मयेत्सह भृत्येस्तु मासमेकं निरन्तरम् ॥ 'इति ।

-तदहोरात्राद्यतिसङ्करे । पराशरः— (६।४४-४५)

'रजकी चर्मकारी च लुब्बकी वेणुजीविनी। चातुर्वण्यस्य गेहे तु अज्ञाता समितिष्ठति।। ज्ञात्वा तु निष्कृति कुर्यात्यूबीकस्यार्क्षमेव तु। गृहदाई न कुर्वीत शेषं सर्व च कारयेत्।। 'इति।

to the control of the

१ पूर्वोक्तस्य 'दध्ना सर्पिःपयोग्यां च-' (६।३६-४०) इत्यादि-

सत्र यादशचाण्डालसंसर्गे यत् , रजकादितादशसंसर्गे तदर्हम् । रजक्यादिषु लिङ्गमविवक्षितम् ।

**ज्ञृह**स्पतिः---

' अकामतश्चापदि वा यदा जायेत सङ्करः । तदा कार्य्यस्ति छैदोंमो गायत्रया जपनं तथा ॥ स्नात्वाऽघमर्थणं कुर्यात्प्राणायामाश्च सङ्करे । गायत्रीस्कजपनं तिछेद्दोंमं च शक्तितः ॥ अकामतः कृते स्वल्पे शुद्धिरेषा प्रचोदिता ॥ १ इति । अथोछिच्छादिस्पर्शे आपस्तम्यः – (४)

'येनकेनचिदुच्छिष्टः संस्पर्शे यः परैः सह । गच्छेत्सद्यः समाप्छत्य प्रायश्चित्तेन युज्यते॥ चण्हालैः श्वपचै : स्पृष्टो विण्मूत्रे कुरुते द्विजः । त्रिरात्रं तत्र कुर्वति भुक्त्वोच्छिष्टः षडाचरेत् ॥ ' इति ।

सत्र पडुपवासे प्राजापत्यतुल्यता । सत्रानुच्छिष्टस्य यत्स्पर्शे स्नानं, तस्योध्योच्छिष्टस्य कामतस्तत्स्पर्शे पडुपवासतुल्यः प्राजापत्यः ।

तथा च हारीतः-' अनुच्छिष्टस्य संस्पर्शे स्नानं येन विधीयते । इच्छिष्टस्तेन संस्पृष्टः प्राजापत्यं समाचरेत् ॥ ' इति ।

तथा च सुमन्तुः—

' चण्डालं पतितं स्पृष्ट्वा तथा नारी रअस्वलाम् । विक्रितं स्पृष्ट्वा तथा नारी रअस्वलाम् । विक्रितं स्पृष्ट्वा तथा नारी रअस्वलाम् । विक्रितं स्पृष्ट्वा प्राजापत्येन शुद्धपति ॥ '

-एतत्कामवः ।

यत्त् आपस्तम्बः—

' अवस्वीच्छिष्टोऽन्त्यजेः स्पृष्टः प्राकापत्यं समाचरेत् । अद्धोच्छिष्टे स्मृतः पादः पाद आमाशने स्था ॥ ' इति । तत्र अद्धोच्छिष्ट इति येन मुखे प्रास्प्रक्षेपमात्रं कृतं, न तु निगीर्णः । अकामतः स एव---( ४।३-४ )

' अक्त्वोच्छिष्टस्त्वनाचान्त्रज्ञाण्डालैः सपर्वेन वा । प्रमादारस्पर्शनं गच्छेत् तत्र कुर्याद्विशोधनम् ॥

गायत्र्यष्टसहस्रं तु दुपदानां शतं तथा । 💮 📜 📖 त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुद्धयति ॥' इति । 🕬 🖘 यत्तु स एव-

' चण्डालेन तु संस्पृष्टो विशौचस्तु द्विजोत्तमः । 👙 उपोष्य रजनीमेकां पञ्चगव्येन शुद्धपति ॥ 'इति । तदापद्यकामतः ।

काश्यपः--

. **' श्वशूकरान्त्यचाण्डालमद्यभाण्डरजस्वलाः** । यशुच्छिष्टः स्पृशेत्तत्र कृच्छ्रं सान्तपनं चरेत् ॥ 🌂 📑

—एतत्कामतोऽभ्यासे। मद्यं सुरा । अन्यत्रारुपप्रायश्चित्तस्योक्तवात् तथा च वृद्धशातातप:- ( २५ )

' उच्छिष्टः संस्पृशेद्विपो मद्यं शूद्रं शुनोऽशुचीन् ।ः **म**होरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुद्धपति ॥ 🔧

यत्ति छष्टादेः चादिस्पर्शे संवर्तः - (१८२)

' कुतमूत्रपुरीषो वा'भुक्तोच्छिष्टोऽथवा द्विजः । श्वादिस्पर्शे जपेदेव्याः सहस्रं स्नानपूर्वकम् ॥ १ इति । तद्कामतः ।

यत्त्वपरार्के आपस्तम्बः-

' उदक्या स्पृष्ट उच्छिष्टो विद्वराह्य कुकुँदैः। काकमार्जारकव्याद्भिरुपवासेन शुद्धयति ॥ !

इतिः; तदापधकामतः।

यतु व्याघः---

' चंडालोदकसंस्पृष्ठः स्नानं कृत्वा विशुद्धपक्षिः। 🚎 🚶 उच्छिष्टस्तेन संस्पृष्टिकारात्रेण विशुक्यित ॥

इति; तद्प्यकामत प्व ।

यत्तु दक्षः—

अस्तिमात्रः च वयः—(28 ३-६ ्पाने सेशुनसंसर्गे तथा मुत्रपुरीषयोः । कार्यक्ष संस्पर्भात्मदिः राज्ञित् हावोदक्यांत्यक्रैः सह निष्

दिनमेकं चरेन्मूत्रे पुरीपे तु दिनद्वयम् । विकास स्थान्त स्थान स्थान्त स्थान स्यान स्थान स्यान स्थान स्य

'कंमिरं रज़कं वेणं धीवरं नटमेव च ।
एतेः स्पृष्टस्तथोच्छिष्ट एकरात्रं पयः पिवेत् ॥
तेरुच्छिष्टेस्तिरात्रं स्याद् घृतं प्राज्य विशुद्धधित ॥ 'इति ।
अथोच्छिष्टविषयं चेदम् । ऊर्ध्वोच्छिष्टे तु त्रिरात्रम् ।
तथा च लघुहारीतः-( १२-१३ )

पिन्छिष्टः संस्पृशेशस्तु नटरजकमोचकान् ।

अधोच्छिष्टो यदा स स्यादेकरात्रमभोजनम् ॥

उच्चोच्छिष्टो यदा स त्यात्प्रायश्चित्तं भवेदिदम् ।

उपवासिक्षरात्रं स्याद्घृतं प्राज्ञय विद्युद्धयित ॥ १ इति ।

अतश्च उच्चोच्छिष्टस्य तैरुच्छिष्टेः स्पर्शे पड्रात्रम् । एवमेव यत्रोचिछ्यस्य चांडाछादिस्पर्शे पड्रात्रं, तत्राधोच्छिष्टस्य सदद्धे तिरात्रम् ।

अत एव शातातपः-

' उच्छिष्टस्तु स्पृशेद्विप्रश्चंडाछं तु कथंचन । कथोच्छिष्टस्तु संस्पृश्य धिष्ठः स्रांतपनं चरेत् ।। अधोच्छिष्टस्त्रियात्रांते पंचगव्येन शुद्धधित ।। ' इति । स्रांतपनमिह सप्ताहसाध्यम् । यत्तु चांडालादीनुपक्रम्य सुद्धशातातपः—( २४ )

भग्नुद्धान्स्वयमध्येतानगुद्धश्च यदा स्पृशेत्। विशुद्धयत्युपवासेन त्रिरात्रेण ततः शुचिः ॥ ' तथा एतानेव प्रकृत्याह देवलः—

' अशुद्धान्स्वयमप्येतानशुद्धो यदि संस्पृशेत् । विशुद्धधःयुपवासेन पुनः कुच्छ्रेण वा पुनः ॥

१ कर्मारो लोहकारः विलेहकारस कर्मारो गार्थित छं । १११२०)। २ मोचक्रथर्मकारः -आंविक्टी हो सामोगुल्यां द्विजालातो जिल्ला कवचा-दिकत्। (भोजिकः।) - श. क.।

१ 'शातातपवचो यथा 'इति पाठान्तरम्। महाराष्ट्र केल्का र

इति; तत्राशुद्धानिति स्वरूपकीर्त्तनम्। मृत्रादिकरणेन वा । स्वयमशुद्ध इत्यधोच्छिष्टादिना। एकशात्रमापद्यज्ञानतः। त्रिरात्रं ज्ञानतः। कुच्छ्रस्त्व-भ्यासे। मिताक्षरायां तु कुच्छ्रः श्वपाकादिविषयः, श्वादिषु तूपवास इति। यत्तु शापातपः-

'अंत्यजे इस्तकाष्ठेन वाससा स्वृष्ट एव वा । प्रक्षाल्यांगं तदाचामेदुच्छिष्टस्तु निशां क्षिपेत् ॥ ' इति; तदप्युक्त एव विषये ।

**चच्छिष्टस्य पुरीषस्पर्शे लघुहारीतः-( २−३ )** 

'श्विष्ठां काकविष्ठां वा कङ्कग्रधनरस्य च । अधोच्छिष्ठस्तु संस्पृष्टः सचैलो जलमाविशेत् ॥ उर्ध्वोच्छिष्ठस्तु संस्पृश्य प्रायश्चित्तमिदं चरेत् । उपोष्य रजनीमेकां पंचगव्येन शुद्धपति ॥ '

चच्छिप्टस्य चांडालान्नस्पर्शे विशेषमाह हारीत:-( **ल. हा. १०**)

' उच्छिष्टस्तु स्पृशेद्विप्रश्चांडालाञ्चं कथंचन । उद्योंच्छिप्टस्तु संस्पृष्टो द्विजश्चांद्रायणं चरेत् ॥ अधोच्छिष्टो यदा स स्यात्मायश्चित्तं भवेदिहम् । त्रिरात्रमुपवासः स्यात्पंचगव्येन शुद्धयति ॥ ' इति ।

पगाद्यार:-( ७।२१ )

' उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टः ग्रुना शूद्रेण वा पुनः। उपोध्य रजनीमेकां पंचगन्येन ग्रुद्धयति ॥ उच्छिष्टश्चासावुच्छिष्टसंस्पृष्टश्चेति विप्रहः। सत्रणेविषयमेतत्। स्मित्रः—

' उच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टो ब्राह्मणो ब्राह्मणेन तु । देशरूपं जपेत्पश्चाद्वायच्या शोधनं भवेत् ॥ '

ब्रह्मपुराणे—

' उच्छिष्टेन तु विप्रेण हिंजः स्पृष्टस्तु तादशः । उभी स्नानं प्रकुरुतः सदा एव समाहिती ॥ ' इति ।

<sup>🤋</sup> इशस्पं दशकारम् ।

, इच्छिष्टं विप्रं प्रक्तस्याह पराशरः~( ७।२२ )

' अनुच्छिष्टेन शूद्रेण स्पर्शे स्नानं विधीयते । तेनोच्छिष्टेन संस्पृष्टः प्राजापत्यं समाचरेत्।। 'इति ।

यत्तु ब्राह्मे— ' उच्छिष्टेनाथ शूद्रेण विप्रः स्पृष्टस्तु ताह्याः । उपवासेन शुद्धः स्याच्छुना संस्पृष्ट एव च ॥ 🤊 इति; तदापद्यशक्तस्य। देवलोऽपि---

' उच्छिष्टं मानवं स्पृष्ट्वा भोज्यं वाऽपि समाहितः । तथैव इस्तौ पादौ च प्रक्षाल्याचम्य शुद्धचित ॥ १ इति । द्रव्यहस्तस्योच्छिष्टस्पर्शे मनुः-(५।१४२)

' उच्छिष्टेन तु संस्पृष्टो द्रव्यहस्तः कथंचन । 💍 🚋 अनिघायैन तद्दव्यमाचांतः गुचितामियात् ॥ '

एतक पेयविषयम् । भोज्यत्रिषये तु वसिष्ठः—

' प्रचरत्रत्रपानेषु यगुच्छिष्टग्रुपसृशेत् । 🦈 😘 भूमौ निषायः तष्ट्रव्यमाचातः प्रचरेत्ततः ॥ १

द्रव्यस्य स्वभ्युक्षणं कार्यमिःयाहतुः शंखलिखितौ 🕳 🖰 द्रव्यहस्त चच्छिष्ठष्टो निवायाभ्युभ्रयेद्वव्यम् <sup>श</sup>इति पः

– उच्छिष्ठ उच्छिष्ठस्पृष्ठः । एतचानुच्छिष्ठहस्तादिना स्पर्शे । साक्षा-दुन्छिष्टहस्तादिस्पर्शे त्वभोज्यमेव । यथाह वसिष्ठ:-( १४।१७ ) ' उच्छिष्टमगुरोरभोज्यं, स्वमुच्छिष्टमुच्छिष्टोपहतं च ' इति ।

उच्छिष्टस्य तैलाभ्यकस्य च मूत्रादिकर्णे आपस्तंत्रः-

'तैलाभ्यक्तस्वनाचांतः इमधुकर्मणि मैथुने। मूत्रोचारं यदा कुर्यादहोरात्रेण शुद्धवति ॥ ?

उच्छिष्टस्य सूर्यादिवर्शने दोष उक्ते मार्कडेयपुराणे (१४।५८)

' सूर्यन्दुतारका दृष्टा यैरुच्छिष्टः ( स्तु कामतः ) कदाचन । तेवां यास्यैनरेरक्षित्यस्तो वहिः समिद्धयते ॥ '

अत्र च- 'कातकत्रतलोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम् ' (११।२०३) इति मनुकं द्रष्टव्यम् ।

तस्येव चांडालादिदर्शने बौधायनः 'चांडालादिदर्शने ज्योतिषां दर्शनम् । संभाषणे ब्राह्मणसंभाषणम् । उच्छिष्टदर्शने त्वेकरात्र-सुपवासः । संभाषणे द्विरात्रम् । संस्पर्शने त्रिराह्मम् । सहगमने सचैलं द्व स्नानम् ' इति ।

चांदाळदर्शन इत्यनुच्छिष्टस्य। उच्छिष्टदर्शने इति चच्छिष्टस्य

चांढाळदर्शने इत्यर्थः । एवमप्रेऽपि ।

वच्छिष्टस्य पळां**द्व**।दिस्पर्शे बृहस्पितः-

'सुरापलांडुलशुनस्पर्शे कामकृते द्विजः। ज्यहं पिबेत्कुशजलं सावित्री च जपेत्तथा ॥ ' इदमूर्घ्वोच्छिप्टस्येति शुलपाणिः। यतु स एव-

'पळाण्डुलगुनस्पर्शे स्तात्वा नक्तं समाचरेत्। कृतोबारस्त्वहोरात्रमुच्छिष्टो द्यहमाचरेत्॥ 'इति। तद्वोच्छिष्टविषयम्। अध्वीच्छिष्टे अकामविषयं वा॥ अयानुच्छिष्टस्य नीकीवस्त्रपरिधाने।

भविष्यत्पुराणे- (१।६५।८-१५)

'शृणु दिण्डे ! महाबाहो नीलीवसस्य धारणे । दूषणं गणशार्द्छ ! गदतो मम कृत्स्रशः ॥ पालनादिकयार्वेव तद्वृत्तेरपजीवनात् । पतितस्तु भवेदिप्रसिभिवर्षेविशुद्धपति ॥ नीलीरकेन वस्रेण यत्कम कुरुते द्विजः । स्नानं दानं जपो होमः स्वाध्यायः पितृतपेणम् । नृथा तस्य महायज्ञा नीलीवस्य धारणात् । नीलीरकं यदा वस्रं कश्चिद्विप्रस्तु धारयेत् । स्रहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगव्येन शुद्धयति ॥ गोमकूपे यदा गच्छेद्रसो नील्यादिकः कचित् । श्रिवर्षेषु स सीमान्यं त्रस्कृष्ट्यं विशोधनम् ॥ नीली दार यदा भिन्दाद्वाद्वाणस्य शरीरकम् ।

-इद्मज्ञाने । ज्ञाने तु द्विगुणम् ।

**अ**त्रापवाद:— नीलीत्यनुकृत्तावापस्तम्बः— ( ६।१ )

' स्त्रीणां कीडार्थसंयोगे शयतीय त दुष्यति । ' इति ।

एवमेव केशनिर्मितवस्थारणे चोपवासः। पञ्चगव्यं घृतं हिरण्योदकं चाधिकम् ' इति स्मृत्यर्थसारे ।

कार्य के अथ केंद्रनिपो<sup>ल्य</sup>स्पर्शे ।

**कालिकापुराणे**—

'स्पृष्ट्वा रुद्रस्य निर्माल्यं सवासा **सा**प्छतः शुचिः ॥ '

अय रजस्वलाया अस्पृत्रयस्पर्शे ।

तत्र रजस्वलयीः संपत्न्योरेकगोत्रयोः स्पर्शे वसिष्ठः

' सृष्टे रजस्वलेऽन्योन्यं सगोत्रे स्वेकभर्तृके । कामादकामतो वाऽपि सद्यः स्नानेन शुद्धयतः ॥ '

असपत्न्योस्तु सवर्णयोः स्वशं मार्कण्डेयः--

' उदक्या तु सवर्णा या स्पृष्टा चेत्स्यादुदक्यया । तरिमञ्जेवाहनि स्नाता शुद्धिमाप्रोस्यसंशयम् ॥ '

इदं चाकामतः।

कामतस्तु काश्यप:- (अत्रि: ९।३)

'रजस्वला तु संस्पृष्टा ब्राह्मण्या ब्राह्मणी यदि ।' एकरात्रं निराहारा पश्चगठ्येन शुद्धपति ॥ १३००

यचु पराशरः — ( ७।११ )

'सृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी ब्राह्मणी तथा। तावचिष्ठेब्रिराहारा विरात्रणैव शुद्धपति ॥

इतिः तत्कामतोऽभ्यासे । सहशयनादिचिरस्पशें वा । जसवर्णास्पर्शे पुनः स एवे- ( ७।१२-१४+अतिः ९।४-६ )

२ पराशरस्पृती भूयानेम पाठमेशे हरशते । विकास विकास

'रजस्वला तु संस्पृष्टा राजन्या आहाणी च या। त्रिरात्रेणैव शुद्धिः स्याख्याघस्य वचनं यथा।। रजस्वला तु संस्पृष्टा वैश्यया ब्राह्मणी च या। पश्चरात्रं निराहारा पश्चगव्येन शुद्धयति।। रजस्वला तु संस्पृष्टा शूद्रया ब्राह्मणी च या। षड्रात्रेण विशुद्धिः स्याद्वाह्मण्या कामकारतः।। स्रह्मानतश्चरेदर्द्धे ब्राह्मणी सर्वजातिषु। '

क्षत्र यथा ब्राह्मणीरजस्वलयोः स्पर्शे वपवासः पञ्चगव्याशनम् । तथाऽन्यासामपि सवर्णरजस्वलास्पर्शे तदेव । यथा ब्राह्मण्याः क्षत्रिया-स्पर्शे त्रिरात्रं तथा क्षत्रियाया वैश्यास्पर्शे । वैश्यायाः शूद्रारपर्शेऽपि तदेव । तथा च भवदेवनिवन्षे स्मृतिः—

'रझख़ला हु या नारी अन्योन्यसुपसंस्पृशेत्। स्वर्णे पञ्चगन्येन त्रिरात्रमस्वर्णके॥' पञ्चगन्येन उपवाससहितेनेति भवदेवः। तथा शातातपः– ( वृ. शा. २० )

'रजस्वले उभे नाय्यधिन्योन्यं स्पृशतौ यदि । सवर्णे पञ्चगव्येन ब्रह्मकूर्चमतः परम् ॥ ' इति । यतु बृह्यमः— ( ३।६६–७० )

'स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी क्षत्रिया तथा।
कृष्ट्वाद्धां च्छुद्धयते पूर्वा उत्तरा हु तद्द्धेतः।।
स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी वैश्यजापि वा।
स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी शूद्रजाऽपि वा।
कृष्ट्येण शुद्धयते पूर्वा श्राह्मणी शूद्रजाऽपि वा।
स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं क्षत्रिया शूद्रजापि वा।
स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं क्षत्रिया शूद्रजापि वा।
स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं क्षत्रिया वैश्यजापि वा।
स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं क्षत्रिया वैश्यजापि वा।
स्पृष्ट्वा रजस्वलाऽन्योन्यं क्षत्रिया वैश्यजापि वा।
वर्णानां कामतः स्पर्शे शुद्धिरेषा पुरातनी।। ' इति।
पत्तव कामतोऽस्यासे। दानेन पादक्रच्छ्रप्रत्यास्नायेन।

पतितचाण्डालादिस्पर्शे वृद्धवसिष्ठबृहस्पती-

पतिवान्त्यश्वपाकेन संस्पृष्टा चेद्रजखला ।

तान्यहानि व्यतिक्रम्य प्रायश्चित्तं समाचरेत्।।

प्रथमेऽहि त्रिरात्रं स्याहितीये व्यहमेव 🗒 ।

अहोरात्रं तृतीयेऽहि चतुर्थे नक्तमेव च ॥

शुद्रयोच्छिष्टया स्पृष्टा शुना च ब्राहंभाचरेत् ॥ '

तान्यविशिष्टानि दिनानि व्यतिक्रम्य । अनाशकेन नीत्वेत्यर्थः । अत्र सर्वत्र पञ्चगव्यप्राशनमपि कर्त्तव्यमिति भवदेवः ।

यत्तु वौधायनः— ( अत्रिः ९।१+ल.शं. ४९+अं. ४७ )

' रजस्वला तु संस्पृष्टा चाण्डालान्त्यश्ववायसैः।

तावत्तिष्ठेत्रिराहारा यावत्कालेन शुद्धधित ॥ १ इति ।

प्तद्शक्तायाः, अकामे वा ।

यतु वृद्धशातातपः— (१८)

' उदक्या स्तिका वाऽपि शत्रान्त्यं संस्पृशेद्यदि । त्रिरात्रेणैव शुद्धयेत इति शातातपोऽत्रवीत् ॥ '

तथा-

'चण्डालै: श्वपचैर्बाऽपि आत्रेयी स्पृत्रयते यदि । त्रिरात्रोपोषिता भूत्वा पश्चगव्येन शुद्धधति ॥ '

काश्यपः-

'चाण्डालेन तु संस्पृष्टा कदाचित्स्त्री रजस्वला । तान्यहानि व्यक्तिक्रम्य प्रायक्षित्तं समाचरेत् ॥ त्रिरात्रमुपवासः स्यास्पश्चगव्येन शोधनम् । ता निशास्त्र व्यतिक्रम्य अजाधातं तु कार्येत् ॥

इतिः तवेतत्रयमदिनविषयम्। शुल्पाणिस्तु-काश्यपबाक्ये प्रथमा-दिदिनव्यवस्था नास्ति, ' त्रिरात्रेणैव ' इति वृद्धशातासपवाक्यात्। तथा च कामविषयमित्यादे। तकः, बाईस्पत्येन प्रथमदिन एव त्रिरात्रस्य व्यवस्थितत्वात्। तद्विषयत्वमेव च न्याय्यमिति। उपवासासमधीयां त्वंगिरा:- ("४६)

'चण्डालः श्वपचो वाऽपि यद्यात्रेयीं स्पृशेद्यदि । अफालकृष्टैर्वत्तेत पञ्चगव्येन शुद्ध्यति ॥ ' पञ्चगव्यपानं तु स्नानानन्तरं कार्य्यम् । चाण्डालेन सहैकवृक्षाद्यारोहणे पराशरः-

' एकवृक्षसमारूढश्चाण्डालोऽयं रजस्वला । सहोरात्रोपितो भूत्वा पञ्चगव्येन शुद्धपति ॥ ' स्वादिस्पर्शे विशेषमाह यमः— (१२+अत्रिः ९।१)

'रजस्वला तु संस्पृष्टा शुना जंबुकवायसैः। निराहारा भवेत्तावद्यावत्कालेन शुद्धयति॥ '

एतद्कामतः ।

कामतस्तु रजस्वलानुवृत्तौ वृहस्पतिः—

'शुना चोच्छिष्टया शूरा संस्पृष्टा ब्राहमाचरेत् ।

अहोरात्रं तृतीयेऽहि परतो नक्तमाचरेत् ॥ 'इति ।

प्रथमद्वितीयदिने खादिस्पर्शे द्रयहम् , परतश्चतुर्थे ।

अश्चापि 'तान्यहानि व्यतिक्रम्य ' इति योज्यम् । ( पृ.२०९५.२२ )

यत्तु बोधायनः— ( छ. हा. १७ )

' रजस्वला तु संस्पृष्टा मान्यकुकुटस्करेश् । श्रमिः स्नात्वा पिवेत्तावद्यावबंद्रस्य दशेनम् ॥ ' इति ।

चंद्रदर्शनं नक्तमित्यर्थः। एतदशकायाः । चतुर्थदिनविषयं वा। रजका-दिस्पर्शे तु अस्परीसमानमेव, तयोः समानत्वादिति शुल्पाणिः ।

यनु प्रचेताः—

' रजस्वला तु भुजाना सांत्यजादि सृशेचि । पंचरात्रं निराहारा पंचगव्येन शुद्धपति ॥

श्रुतिः तत्कामतोऽभ्यासे । ओक्सनकाले श्रांत्यजादिस्पर्धे तु बीधायनः (१।३१४)

९ संस्कृष्टा शुना चांडालरास्त्रीः—पां.

'रजस्वला तु भुंजाना श्वांत्यजादि स्पृशेद्यदि । गोमृत्रयावकाहारा पड़ात्रेण विशुद्धयति ॥ अशक्ती कांचनं दद्याद्विप्रेभ्यो वापि भोजनम् ॥ ' इति । बच्लिष्टयोः परस्परं स्पर्शं त्विङ्गराः—( ४९ )

' विच्छिष्टोच्छिष्टसंस्पृष्टा कदाचित्स्त्री रजस्वला । कृच्छ्रेण शुद्धयते पूर्वा शूद्रा दानैभूपोषिता ॥ ' ईति ।

अत्र पूर्वाशब्देन ब्राह्मणश्चियवैश्यक्षियोऽभिधीयंते । तेन गज-स्वलयोः समानजातीययोश्च्छिप्रयोः ।

ब्राह्मणीक्षत्रियावैदयानां परस्परं स्पर्शे प्राजापत्यः ' स्वस्त्रानंतरस्पर्शे स्वेकैकवृद्धिरुह्नीया । तादशज्द्वयोः परस्पर्शे तूपवाससहितप्राजापत्य-प्रत्यात्रायदानेन जुद्धिः । एतच कामतः । अकामतस्तद्द्वम् ।

शूलवाणिस्तु—

' विच्छिष्टेन तु संस्पृष्टा कदाचितंस्री रजस्वला । कृच्छ्रेण तु विशुद्धचेत शृद्रा दानेन शुद्धचित ॥ '

इति पपाठ। तत्र चोच्छिप्टेन चांडालादिना। दानेन कुच्छू॰ प्रत्याम्नायेन। एषु रजस्वलात्वमेव निमित्तम्, अतो न क्षत्रियवैदययो-अद्धाण्यादिभ्यो विशेष इत्याह।

**इच्छिट्टद्विजसंस्पर्शे तु मार्कडेयः**-

'द्विजान्कथंचिदुच्छिष्टान् रजःस्ती यदि संस्पृशेत्। सधोच्छिष्टे त्वहोरात्रमृष्वीच्छिष्टे त्र्यहं क्षिपेत् ॥ ' इति ।

अत्र यद्यप्यविशेषः श्रूयते, तथापि ब्राह्मण्यपेक्षया उच्छिष्ठश्कष्तिया-दिस्पर्शे ब्राह्मण्या अधिकं करूप्यम्। एवं हीनाया उच्छिष्टोत्तमस्पर्शे न्यूनम्।

भोजनकाले रजस्वलांतरं दृष्ट्वा पुनर्भोजने त्वापसंबः≔( ७ )

' उदक्या यदि वा भुंक्ते दृष्ट्वाऽन्यां तुःरणस्वलाम्। ा भारतानकालं नाशीयाद्वस्त्रक् ततः पिवेत्।। 🏄 ः

**एत्म, काम्यः, l**-ps/2-pasidore (१) । अध्ययम् महत्वके (१) । ४००० ।

चांडाळहेंईाने स्वतिः— ( वृ. आत्रे. ( ५।५६ )

'रजस्वला तु भुंजाना चांढाळं यदि पत्रयति । उपवासत्रयं कुर्यात्प्राजापत्यं तु कामतः ॥ ' इति । रजस्वलायाः श्वादिदर्शने व्यासः–( ३।६९ )

'रजस्वला यदा दृष्टा शुना जंबूकरासमैः। पंचरात्रं निराहारा पंचगव्येन शुद्धधति॥' इति।

रजस्वलाया बाशौचिस्पर्शं शातातपः-( २।१२७ )

'बार्तवाभिप्छुता नारी स्पृशेशेष्ठ छवस्तकम्। ऊर्ध्व त्रिरात्रात्कातां तां त्रिरात्रमुपदासयेत्॥ १ स्पृष्टुा भोजनादौ बात्रिः—(५।८)

'व्यक्तिवाभियुता नारी मृतसूतकयोः स्पृशेत् । अक्तवा पीता चरेत्क्रच्छ्रं स्पृष्ट्वा तु ज्यहमेव च ॥ ' इति । बाशौचिस्पशे स्नानात्प्रामजोदर्शने मार्कडेयः-

भृतस्तकसंस्परें ऋतुं दृष्ट्वा कथं भवेत्। नास्नानकालम्भीयाद्भक्त्वा चांद्रायणं चरेत्।। ' इति।

मास्त्रानकालं चतुर्थदिनपर्यतम् । मदनरत्ने स्मृत्यंतरे—

'अभिषेकेण भुक्तिः स्यादिनत्रयमभोजनम् ॥ '

-मभिषेकेण भुक्तिः सराःस्नानेन भोजनम् । इदमशक्तायाः, वास्ना-पत्यविषयं वा । मन्यस्यास्तु त्रिरात्रोपवासः । जिल्लाकाना विकास

बंधुमरणअवणादौ व्यासः -( ३-४४ )

' मलवद्वसनायांस्तु अप्रायस्यं भवेद्यदि । अभिषेकेण शुद्धिः स्यानाशनं वा दिनत्रयम् ॥ ' इति ।

—भत्रापि पूर्ववद्व्यवस्था । दिनत्रयमित्यवशिष्टकालोपेळक्षणम् । जप्रायत्यं वंधुमरणादि ।

#### स एव-( ३।४३-४४ )

' आर्त्तवाभिष्छुता नारी नावगाहेत्कदाचन । **बद्धतेन जलेनैव स्नात्वा शेषं समापयेत् ॥** स्वकं गात्रं भवेदद्भिः सांगोपांगमलैर्युतम्। न वस्रपीडनं कुर्यात्रान्यवासा भवेत्पुनः ॥ ' इति ।

तथा पराशरः-

· काने नैमित्तिके प्राप्ते नारी यदि रअस्वला । पात्रांतरिततोवेन स्नानं कृत्वा व्रतं चरंत् ॥ सिक्तगात्रा भवेदद्भिः सांगोपांगात्कथंचन । न वस्त्रपीडनं कुर्याञ्चान्यद्वासञ्च धारयेत् ॥ १ इति ।

अथ परंपरास्पर्शे । तत्राचेसनदंडादिनाञ्यवधाने याज्ञवल्क्यः- (१।१६८)

> ' उद्क्याशुचिभिः सायात्संस्पृष्टस्तैरूपंस्पृशेत् । अव्लिगानि जपेबैव गायत्री मनसा सकृत् ॥ १ इति ।

चेतनव्यवधाने तु मानवम्— ( ५।८५ )

' शवं तत्स्पृष्टिनं चैव स्पृष्ट्वा झानेन शुद्धवति ॥ ' इति । ं अशु<del>चि</del>लशुनादिस्पृष्टिस्पर्शे तु शातातपः-( १३७ )

' अशुचि संस्पृशेवासु एक एव प्रदुष्यति । तरपृष्ट्वाऽन्यो न दुष्येत सर्वद्रन्येष्वयं विधिः ॥ १ इति । तथा-

' संहतानां तु पात्राणां यद्येकमुपहन्यते । तस्य तच्छोषनं प्रोक्तं न तु तसपृष्टिनामपि ॥ ' क्विद्वेतनव्यवधाने तु वचनात्प्रायश्चित्राधिक्यम्। यथाहापस्तंबः-( ७।१४ )

क्ष्मक **ं एकशास्त्रां समास्ट्रश्चांडाखादिर्यदा भवेत्।**क्षा क्षा ाक्षा आद्यणस्त्रत्रः निवसन्स्रानेन शुनितास्थित्।। 🖓 📑

् १ वर्ते रजस्वकाधमेपाउनस्पम् ।—आः सुर्वाः । वर्षे वर्षे वर्षे ।

२ तैरूदक्याश्चविसंस्पृष्टादिभिः संस्पृष्टं उपसंस्पृशेदाचामेदित्यर्थः।

ल स्थापन राजा र होता. है है

आदिशब्दादुदक्यादीनां महणम्। शास्त्रामहणमवयन्युपत्रक्षणमितिः प्राग्न्याख्यातम्।

तथा स एव-( ४।९-१० अत्रिः ५।४४-४५ )

' एकवृक्षसमारूढी चाण्डाल**माद्यणी** यदि । फलं भक्षयतस्तत्र प्रायश्चित्तं कथं भवेत् ? ॥ ब्राह्मणानामनुक्राप्य सवासाः स्नानमाचरेत् ।

सहोरात्रोषितो भूत्वा पञ्चगन्येन शुद्धपति ॥ '

तथा स एव— ( अत्रिः ५।४६ )

'एकशाखासमारूढः फछान्यश्रात्यसौ यदि । प्रायश्चित्तं त्रिरात्रं स्यात्पश्चगव्यं विशोधनम् ॥ 'इति । अत्र व्यवधानसन्निधानाभ्यामेकरात्रत्रिरात्रे । मितपूर्वे चैतत् । अमितपूर्वे तु ब्रह्मपुराणे-

' विप्रश्चण्डालसहितो यत्रैकस्मिन्वनस्पतौ । अज्ञानात्तु फलं भुद्गे चरेत्तत्राघमर्षणम् ॥ ' अत्रापवादमाह पराशरः— ( ७।३६ )

'रथ्याकर्रमतोयानि नावः पन्थास्तृणानि च । स्पर्शनात्र प्रदुष्यन्ति पक्षेष्टेकचितानि च ॥ ' अत्र परम्परास्पर्शेऽपि स्पर्शशब्दो गौणः । तत्र वचनास्त्रायश्चित्तम् । स्पर्शप्रायश्चित्तापवादमाह बृहस्पतिः—

ेतीर्थं विवाहयात्रायां संमामे देशविष्ठवे । नगरमामदाहेषु स्पृष्टास्पृष्टिने दुष्यति ॥ १ इति । एवमन्यान्यपि उद्यावचवचनानि व्यवस्थापनीयानि ।

१ पक्षेत्रकादिभिष्वितानि प्रासादधबलग्रहादीनि।—मि.। बैत्यब्रस्विदे कादीनि।—मा. २ स्पृष्टोऽस्पृष्टिः अस्पृष्टो येन सः।—गोविन्दामन्दः। —यत्र स्पर्शामानासम्भवस्तिद्विषयकमिदम्।— स्मृ. चं.— 'स्पृष्टास्पृष्टी ' तिपाठे— स्पृष्टं हस्तपादाववयवावच्छेदेन, अस्पृष्टिः तिवतरगात्रावच्छेदेन, तयोः समाहारः। जनसंमर्देऽबुद्धिपूर्वकमेकदेशस्पन्नों न दोक्जनक इतिः, कश्चन स्पृष्टः, तदन्यधास्पृष्टः, तयोद्वियोरपि स्पर्शः समान एव मन्तव्य इति वार्थः। नतु चाण्डालायस्पृष्ट्यानाम-स्पृष्टयत्वाभावे तात्पर्यम्। 'स्पृष्टास्पृष्टं ' इत्यपि पाठेः, एव मेव व्यास्पेयम्।

जाह्मणस्य चैत्यवृक्षादिस्पर्शे परांशरः- ( १२।२७ )

' चैत्यवृक्षश्चितिर्यूपऋाण्डालः सोमविकयी।

्यतांस्तु ब्राह्मणः स्पृष्ट्वा सवासा जलमाविशेत् ॥ १ इति । श्रत्रियादीनां न्यूनं कल्प्यम् । इत्यस्पृश्यस्पर्शप्रीयश्चित्तानि ।

अय खादिदंशे।

तत्र मनु:- ( ११।१०९ )

' श्रज्ञालकरेद्धो प्राम्यैः ऋव्याद्विरेव च । नराश्चोष्ट्रवराहैश्च प्राणायामेन जुड्रवति ॥ ' इति ।

प्राणायामे विशेषं घृतप्राशनं चाह याज्ञवल्क्यः - (३।२७७)

' पुंश्वलीवानरखरैदेष्टश्चोष्ट्रादिवायसै: । प्राणायामं जले कृत्वा घृतं प्राक्य विशुद्धयति ॥ ' इति । एसच नामेरथस्तादीषद्दप्टस्य ।

यत्तु सुमन्तुः— 'श्वशृगालमृगमहिषाजाविखरकरभनकुलमार्जार-मृषिकाप्नवबककाकपुरुषदृष्टानामापोहिष्ठीयाभिः स्नानं प्राणायामत्रयं च 'इति; एतब पादयोः किश्विद्धिकदंशे ।

यत्तु गद्यदेवलः— ' विषाणिदंष्ट्रिश्वशृगालविद्वराहखरनरवायसपुंश्वली-भिदेष्टः स्वन्तीमासाद्य पोडश प्राणायामान्कुर्यात् ' इति; एतद्रिप ततोऽप्यधिकदंशे ।

नामेरूर्ध्व दंशे तु बौधायनः- ( १।५।१४६+ वसि. २३।२६ )

' शुना दष्टस्तुःयो विप्रो नदीं गत्वा समुद्रगाम् । प्राणायामशतं फ्रत्वा घृतं प्राश्य विशुद्धपति ॥ ' इति ।

नामेरधस्ताद्तिगाढदंशविषयं वा ।

एतस्मिन्नेव विषये देवलः - 'श्वदष्टः सागरगायां नचां स्नातो निराहारः प्राणायामरातमावर्तयंखिग्जाद्यगतपारमा भवति ' इति । तन्नाभेरू के गाढदंशे ।

१ चितेयोंग्यं हमञ्चानस्थानं चैत्यम् तत्र समारोपितो वृक्षवैत्यकृषः ।—माः चयनोद्भवो वा कृक्षः।—नं. पः

अत्रैव शङ्कः— ( १७।४८ ) 'नीलीकाष्ठभतो विषः शुना दष्टस्तयैव च । त्रिरात्रं तु त्रतं कुर्यात्पुंश्वलीदशनभते ॥ ' इति । यमोऽपि-—

'श्रश्र्यालज्ञूकरखरोष्ट्रश्ववानरकुंत्ररैः । एतैस्तु ब्राह्मणो दष्टिखरहः समुपरपृशेत् ॥ इविष्यं भोजयेदत्रं ब्राह्मणान्सप्त पंच वा । ' इति

त्रद्वाचार्यधिकारे हारीतः—( २३।११—१२) 'शुना दष्टहयहमेकाहारः ( त्र्यहं यावकाहारः ) समुद्रगां नदीं गत्वा प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राश्य ततः शुचिरेवमेव गोमायुमार्जारनकुळमूपकेर्दष्टानाम् । त्रद्वाचार्ये-धिकारे पैठीनसिरपि—' शुना दष्टस्य त्रिरात्रमुपवासो विप्रगृहे वासश्च। यनु शातातपः— ( ८८ )

' गवां श्रृंगोदकस्नातः शुना दष्टस्तु वाहाणः । समुद्रदर्शनाद्वाऽपि शुना दष्टः शुचिर्भवेत् ॥

भविष्ये-( १।१८४।४९ )

'वेदविद्याव्रतस्मातः छना दष्टस्तु वै द्विजः। हिरण्योदकमिश्रं च घृतं प्राश्य विशुद्धधति ॥ '

तत्रामेरधस्तादीषद्वविषयम् । वचनाद्विशिष्टत्राह्मणमात्रविषयं वार्)। समुद्रदर्शनं तत्तीरवासिनाम् ।

व्रतस्थस्य विशेषमाह बौधायनः-( अत्रिसं. ३।४ )

' व्रतस्थस्तु शुना दष्टिस्तात्रमुपवासयेस् । सन्दर्भ यावकं पीत्वा व्रतशेषं समापयेत् ॥ '

यतु शातातपः- ( ८९ )

' बन्नतः सन्नतो वार्डावे शुना दृष्टो भवेद्विजः । हिरण्योदंकमिश्रं तु घृतं प्राच्य विशुद्धपति ॥ ' इतिः, तदस्यन्ताशक्तविषयम् ।

ब्राह्मणरहितवामे तु पराशरः- (५।९)

ध्यसद्वाद्याणके प्राप्ते शुना दृष्टो द्विजोत्तमः । वृषं प्रदक्षिणीकृत्य सद्यः स्नात्वा शुनिर्भवेत् ॥ १००००० स्त्रीणां विशेषमाह पराशरः— (५।७+अत्रि: ३।३)

' ब्राह्मणी तु शुना दष्टा जम्बुकेन वृकेण वा । उदितं प्रह्नक्षत्रं दृष्ट्वा सद्यः शुचिभवेत् ॥ १

### बौधायनोऽपि--

' ब्राह्मणी तु शुना दृष्टा सोमे दृष्टि निपातयेत् । नक्षत्रदर्शनाद्वाऽपि शुना दृष्टा शुचिभवेत् ॥ कृष्णपक्षे यदा सोमो न दृश्येत कदाचन। यां दिशं ब्रजते सोमस्तां दिशं त्ववलोक्येत् ॥ १ इति ।

**अ**ङ्गिरसा त्वत्र पेश्वगन्यप्राज्ञनमप्युक्तम् - (भ.पु.१।१८४:५२–५३)

' श्राह्मणी तु शुना दष्टा सोमे दृष्टि निपातयेन् । यदा न रूपते सोमः प्रायश्चित्तं कथं भवेत् ? ॥ यां दिशं तु गतः सोमस्तां दिशं वाऽवलोकयेत्। सोममार्गेण सा पूता पञ्चगन्येन जुद्धधति ॥ १ इति ।

त्राद्म**णीयहणमुपलक्षणम्** ।

त्रतस्थास्त्रीविषये पराशरः– ( ५।४ )

' त्रिरात्रमेवोपवसेच्छुना दृष्टा तु सन्नता । स्रवृतं यावकं भुक्त्वा व्रतशेषं समापयेत् ॥ '

रजस्वलायां विशेषमाद्द पुलस्त्यः— ( व्या. स्मृ. ३।६९ )

' रजस्वला यदा दष्टा शुनाः जम्यूकरासभैः 🎼 पञ्चरात्रं निराहारा पञ्चगव्येन शुद्धपवि ॥ उध्वे तु द्विगुणं नाभेवेको तु त्रिगुणं तथा । चतुर्गुणं स्मृतं मूर्जि दष्टेऽन्यत्राष्ट्रतिभेवेत् ॥ १ इति ।

अन्यत्र रजस्वछावस्थाया इति शेषः।

**शुनात्रातादिषु शातातपः**— ं भागाम् । अर्थान्यात्र

' शुनाबातावछीढस्य नसेविंदछितस्य च । अद्भिः प्रक्षांछनं शीयमप्रिना चीपचूळनम् ॥ र इति ।

—इपचूछनं तापनम् l

व्रणे कृम्युत्वत्ती तु वौधायनः (१।५।१४१-४२)

' ब्राह्मणस्य व्रणद्वारे पूयशोणितसम्भवे । कृमिरुत्पद्यते यस्य प्रायश्चित्तं कथं भवेत् ? ॥ गोमृत्रं गोमयं श्लीरं द्वि सिर्पः कुशोदकम् ।

ज्यहं स्नारवा च पीरवा च कृमिद्षः शुचिभवेत्।। "इति।

एतम नाभेरधस्ताब्झेयम्।

मनुरपि—

'ब्राह्मणस्य ज्ञणहारे पूयशोणितसम्भने ।
कृतिरुत्पद्यते यस्य प्रायिक्षत्तं कथं भनेत् ? ॥
गवां मूत्रपूरीपेण त्रिसम्ध्यं स्नानमाचरेत् ।
त्रिरात्रं पञ्चगन्याशी त्वधो नाभ्यां विशुद्धपति ॥
नाभिकण्ठान्तरोज्ञते ज्ञणे चोत्पद्यते कृतिः ।
पड्रात्रं तु तदा प्रोक्तं प्राजापत्यं शिरोज्ञणे ॥ ' इति ।

यत्तु शातापतः— ( ९१-९२ )

'ब्राह्मणस्य व्रणद्वारे यदा सम्पद्यते कृमिः। प्रायश्चित्तं तदा कार्यमिति शातातपोऽत्रवीत्।। गोमूत्रं गोमयं श्चीरं दिध सर्पिः कुशोदकम्। स्नात्वा पीत्वा च कृत्वा च कृमिदुष्टः शुचिभेवेत् ॥'

इतिः नदीषहुष्टविषयम्।

धराशरेण तु वर्णभेदेन प्रायश्चित्तभेद उक्तः-( ६।४८-५१ )

शहाणस्य व्रणहारे प्यशोणितसम्भवे।
कृतिरुत्पराते यस्य प्रायश्चितं कथं भवेन् ?।।
गवां मूत्रपुरीषेण दिश्विशीरेण सर्पिषा।
न्यहं सात्वा च पीत्वा च कृतिदुष्टः शुचिभवेत्।।
श्चित्रयोऽपि सुवर्णस्य पश्चमाषान्त्रदापयेत्
गोदक्षिणा तु वैदयस्याप्युपवासं विनिर्दिशेत्।।
जूद्राणां नोपवासः स्यात् सूद्रो दानेन शुद्धयति '। इति
सानं पानं च पश्चग्रव्येनैव । दानं गोदान्य । एतदपि नाभरभ-

स्ताज्झेयम् ।

I HTPM REFU

नाभेरुपरि विशेष उक्तो मविष्यत्पुराणे— (१।१८४।५४-५७)

'ब्राह्मणस्य व्रणद्वारे पूयशोणितसम्भवे।

कृमिरुत्यते यस्य निष्कृति बच्मि तस्य ते।।

गवां मूत्रपुरीषेण त्रिसन्थ्यं स्नानमाचरेत्।

द्धिक्षीरघृतं प्राश्य त्रिरात्रेण विशुद्धपति।।

खधो नाभेः प्रद्षस्य खापादाद्विनतात्मज !।

एतद्विनिर्दिशेत्प्राज्ञः प्रायश्चित्तं खगाधिप !।।

नाभिकण्ठान्तरे वीर ! यदा चौत्पद्यते कृमिः।

पद्मत्रं तु तदा प्रोक्तं प्रायश्चित्तं मनीषिभिः।। 'इति।

एवमन्यान्यपि वचनानि व्यवस्थापनीयानि। इति संसर्गप्रायश्चित्तम्।

अथोपपातकेषु मायश्वित्तानि ।

तान्याह् याज्ञवल्क्यः— (३।२३४-२४२)

'गोवधो ब्रात्यता स्तेयमृणानां चानपिकया।

खनाहितागिता पण्यविकयः पेरिवेदनम् ॥

भृताद्वध्ययनादानं भृतकाध्यापनं तथा ।

पारदाय पारिवित्त्यं वार्धुष्यं छवणिकया ॥

श्रीश्रूविद्भन्नवधो निन्दितार्थोपजीवनम् ।

नास्तिक्यं व्रतलोपश्च मुतानां चैव विक्रयः ।

धान्यकुष्यपशुस्तेयमयाज्यानां च याजनम् ।

पितृमानृमुतत्यागस्तडागारामविकयः ॥

कन्यासन्दूषणं चैव परिविन्दकयाजनम् ।

कन्याप्रदानं तस्यैव कौदिल्यं व्रतलोपनम् ॥

खात्मनोऽयं कियारंभो मद्यपस्तिनिषेवणम् ।

स्वाध्यायाग्रिमुतत्यागो वान्धवत्याग एव च ॥

इन्बनार्थ द्रुमच्छेदः स्त्रीहिसीषधजीवनम् ।

हिस्नयन्त्रविधानं च व्यसनान्यात्मविक्रयः ॥

श्रीद्रप्रय द्रीनसल्यं हीन्योन्तिनिषेवणम् ।

श्रीवानाश्रमे वासः पराश्रपरिपृष्टता ॥

असच्छासाधिगमनमाकरेष्वधिकारिता। भार्याया विक्रयश्चेषामेकैकसुपपातकम् ॥ ' इति।

तत्र [१] गोवध उक्तं वधप्रायश्चित्तप्रसङ्गेन । तत्रत्यान्येव मान-वानि त्रेमासिकादीनि याज्ञवल्क्यीयानि च चान्द्रायणादीनि वश्च-माणेषु त्रात्यतादिष्त्रपि विशेषविहितैः प्रायश्चित्तेः सह तुल्यविकल्पत्या व्यवस्थया वा योज्यानि । न च विशेषविहितैः सामान्यविहितानां बाधः, उपपातकसंज्ञानर्थक्यापत्तेः । सामान्यप्रायश्चित्तं प्रकृत्यैव हि साधवती, नान्यया । प्रयोजनान्तराभावात् ।

अत एव याज्ञवल्कय:- (३।२६५)

' उपपातकशुद्धिः स्यादेवं चान्द्रायणेन च । पयसा चापि मासेन पराकेणाथवा पुनः ॥ ' इति । मनुश्च— ( ११।११७ ).

' एतदेव व्रतं कुर्य्युरुपपातिकनो द्विजाः । अवकीर्णिवर्ज्ञ शुद्धवर्थ चान्द्रायणमथापि वा ॥ ' इति । एतदेव त्रैमासिकम् । अवकीर्णिपर्युदासादेवीकानुकप्रायश्चितेष्ये-तत्वाप्तिर्गम्यते ।

[२] अथ ब्रात्यतायाः । याज्ञवल्क्यः - (१।३७)

'आ पोडशाहाविशाच चतुविशाच वत्सरात्। श्रहाक्षत्रविशां काळ औपनायनिकः परः॥ ' इति। अत्र- 'सावित्री पतिता यस्य दशवर्षाण पश्च च। सशिस्तं वपनं कृत्वा व्रतं कुर्यात्समाहितः॥ पक्षविश्वतिरात्रं च पिवेत्प्रसृतियावकम्। हविषः भोजयेषैव व्राह्मणान्सप्त पश्च च॥ ततो यावकशुद्धस्य तस्योपनयनं स्मृतस्।'

इति ( य. स्मृ. ५।२७-२९ ) व्यासीकेः;

आ बोडशादित्याक्षमर्यादायां नाभिन्यासी; द्वाविशाक्षतिविशाके-त्यमापि तदर्थक एवानुषज्ञते । तेन पञ्चदशैकविशिक्षत्रयोविशतिवर्षसमा-प्युत्तरमेव विश्वक्षत्रियविशां क्षमात्यातिस्यमिति । याज्ञवल्कयः— (१।३८)

ं अत ऊर्ध्व पयन्त्येते सर्वधर्मबहिष्कृताः । सावित्रीपतिता त्रात्या त्रात्यस्तोमादते कर्तोः ॥ १ इति ।

सतदशक्तस्याहतुर्मनुविष्णू- (म. ११।१९१ वि. ५४।२६ )

'येषां द्विजानां सावित्री नान्युच्येत यथाविधि।

तांश्चारयित्वा त्रीन् कुच्छान्यथाविष्युपनाययेत् ॥ १ इति ।

उपनेत्रभावकृतबात्यतायां तु पूर्वोक्तमेकविंशातिगत्रम् ।

उपनेत्रृतत्वे कामतः पश्चदशक्यातिकमे वसिष्ठ आह— (११।७६) 'पतितसावित्रीक उदालव्रतं चरेत्। द्रौ मासौ यावकेन वर्त्तयेनमाम पयसाऽर्द्धमासमामिक्षयाऽष्टरात्रं घृतन बड्डात्रमयाचितं विराजनव्यक्षः कहोरात्रमुपवसेत् ' इति।

यत्त्वापस्तम्बः — (१।१।२५—२७) ' अतिकान्ते साबित्याः काल ऋतुत्रयं त्रैविद्यकं ब्रह्मचर्य चरेत्। अथोपनयनम्। ततः संवत्सर-

मुदकोपस्पर्शनम् । अवाध्याप्य 🌯 इति । 🐬

-ब्राह्मणादीनां षोडशवर्षाद्यात्मक उपनयनकालेऽतिकान्ते ऋतुं मासद्वयं त्रैविद्यकं वेदत्रयार्थं भक्षाशनं गुरुशुभूषणादिकम् ;

तदुदालकन्ननाशकस्य ।

स्र एव-( ध. स्र. १।१।२८-३२+१।२।१-१०) 'यस्य पिना पितामह इत्यनुपेतौ स्यातां ते ब्रह्मह्संस्तुताः । तेपामभ्यागमनं भोजनं विवाहमिति च वर्जयेत् । तेषामिच्छतां प्रायिधन्तम् । यथा प्रथमेऽतिकम ऋतुमेवं संवत्सरः । अथोपनयनं तत उदकोपस्पर्शनम् '।।

'प्रतिपुरुषं संख्याय संवत्सरान्यावंतोऽनुपनीताः स्युः। सप्तिः पाषमानीभिः 'यदंति यद दूरक ' इत्येताभिर्यञ्चपंवित्रेण सामपवित्रेणां-ऽगिरसेनेति। अपि वा व्याहृतिभिरेव। अधाध्याप्यः। अध यस्य प्रपितामहादीनां न स्मर्थत उपनयनं ते इमशानसंस्तुताः। तेषामभ्या-गमनं भोजनं विवाहमिति च वर्जयेत्। तेषाभिष्कृतां प्रायश्चित्तं, द्वादश-वर्षाणि त्रैविद्यकं ब्रह्मचयं चरेत्; अधोपनयनम्, ततं वदकोपस्पर्शनं पाषमान्यादिभिः। अय गृहमेषोपदेशनम्। नाष्यापने ततो योऽभिवर्तते सस्य संस्कारो यथा प्रथमेऽतिक्रमः। तत् कर्वे प्रकृतिवत् वर्षे इति ।

१ ' यञ्जध्यवित्रेण ' इति पठित्वा ' यञ्जूष्पवित्रेण ' आपी ' अस्मान्मातरः इत्ययन्तु ' इत्यमेन, इति स्यास्थातमुण्ड्यसाम्। कि वित्रिक्ति

न्त्रह्मह्संस्तुताः महाह्शव्यवाच्याः। यथा प्रथमेऽविक्रम ऋतुमेवं संवत्सरिमिति । प्रथमातिक्रमवद्युस्थाने संवत्सरस्तेन प्रतिपुरुषं त्र्यव्दं महाचर्यमुपनयनानंतरं यावंतोऽनुपनीताः पुरुषास्तावत्संख्याकवर्षपर्यतं प्रत्यहमेभिमेत्रैः प्रायश्चित्तार्थस्नानं कार्यम् । तत्र मंत्राः—' यदंति यव ' ( ऋक्सं. ७।२।१७ ) इति ' सप्त पावमान्यः । ' येन देवाः पवित्रेण ' (ते.जा.१।४।८) इति यञ्चपवित्रम् । 'क्या न ' (सा.सं.उ.१।१।१२) इति सामपवित्रम् । 'हंसः शुचिषत् ' (अथ.सं.) इत्यांगिरस्रम् । इमशानसंस्तुताः इमशानवित्रस्तीयाः । द्वादशाब्दं ब्रह्मचर्यप्रायश्चित्तम् । चदकोपः स्पर्शनं तु पुरुषसंख्याकाब्दानि यावत् । मंत्रास्त एव । गृहमेधो गार्हस्थ्यम् । तेपामध्यापनं नास्ति । तत उत्पन्नस्य प्रकृतिवत् यथाकाल्धोपनयनमिति

## इति ब्रात्यता।

# अथ ऋणानापाकरणे ।

तच्च तुर्विधम् । परद्रव्यमृणत्वेन गृहीत्वा तस्याप्रदानम् । तथा ' जायमानो वे ब्राह्मणिक्षभिक्षणवा जायते ब्रह्मचर्थ्येणिक्भियो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः ' (ते. सं. ६।३।१० ) इति ।

-यक्षेनेति सत्यधिकारम्।

मनुः-( ११।२७)

इप्टि वैश्वानरी चैव निर्वयेदव्हपर्यये ।

क्लशानां पशुयज्ञानां निष्कृत्यर्थमसंभवे ॥ ' इति ।

-- अब्द्पर्यये संवत्सरांते । क्लामानां प्रारव्धानामिति केचित्। नित्यतया क्लामामिति तु युक्तम्।

🔔 प्रजापतिः—

समाते सोमयहानां हानी चांद्रायणं चरेत्। १ हति। तथा च स्वाधिकागोत्तरवर्षगणनया कामाकामयोक्षेमासिकचांद्रायणा-दीनि योज्यानि। सत्रयः

प्रतिसंवत्सरं सोमः पशुः प्रत्ययनं तथा । कर्त्तव्याऽप्रयणेष्टिश्व चातुर्मास्यानि चैव हि ॥ एषामसंभवे कुर्यादिष्टि वैद्यानरी ढिजः ॥ (१३० -१३६) इति याज्ञवल्कीयमपि सोमादेद्वितीयादिवर्षेष्वननुष्ठाने वेदितव्यम् ।

अथानाहिताग्नितायां प्रायश्चित्तम् । तच्च सत्यधिकारे आधानाभावे वेदितव्यम् । तत्रानाहिताग्नेः संवत्सरादुर्घ्यमापदि याज्ञवल्कीयसुपपातक-सामान्यव्रतचतुष्टयं वर्णशक्त्याद्यपेक्षया योज्यम्। अनापदि तु तत्रैव मानवं त्रैमासिकम् ।

🎎 अवक्ति संबत्सरात्काष्णीजिनिराह्—

'काले त्वाघाय कर्माणि कुर्याद्विप्रो विवानतः। तदकुर्विकारात्रेण मासि मासि विशुद्धधति ॥ १

काल इत्यधिकारोपलक्षणम् । तंत्-आधानम् ।

स एव-' अनाहितामौ पित्रादौ यक्ष्यमाणः सुतो यदि । स हि त्रात्येन पशुना यजेत्तनिष्कयाय तु ॥ '

—यक्ष्यमाण आधाता यष्टा च इति समृत्यर्थसारे । त्रात्येन क्रिय-माणो त्रात्येन वा निमित्तेन विहितः पशुरिति वैय्यधिकरणेनान्वयः। अत्र त्रात्यो यथाकालेऽनुपनीतो न गृह्यते , तत्र त्रात्यस्तोमाख्यसोम-यागविशेषस्यैव विधानात्। किंतु 'यस्य पिता पितामहो वा सोमं न पिबेत्स ब्रात्यः ' इति वाक्योक्तो गृह्यते, तस्यैव ब्रात्यपशोर्विधानात् । तथा च श्रुतिः—' यस्य पिता पितामहः सोमं न पिवेदथ पिपासेःस **ऐंद्राग्नं पुंनरुत्मृ**ष्टमालमेत <sup>१</sup> इति ।

आवस्ययाधानेऽवि विशेषमाह कार्लाजिनिः—

' कुतदारो गृहे ज्येष्टो योऽनादध्यादुपासनम् । चांद्रायणं चरेद्वेष प्रतिमासमहोऽपि वा ॥ १ इति ।

ज्येष्ठप्रहणात्तरिमञ्जकतावसम्याधाने कांनेष्ठस्यानधिकारः। जेष्ठोऽपि पितर्घ्यकृतावसथ्याघाने सति नाद्ध्यात् ,

' पितुः सत्यप्यनुद्धाने नाधीयीत कयंचन। '

इत्यम्य स्मार्त्ताधानेऽपि प्रवृत्त्यविशेषात् । तथा ज्येष्ठप्रहणात्कनिष्ठः कुतदारोऽपि गृहपतिमरणाद्विभागात्यागनिकारित्वान्न प्रायश्चित्तीयत ा विकाली हा असार हो है कि का कार्य के कि इति सिद्धम्।

१ गास्तिक्षणो बसीवर्द उत्स्रष्टः, य एव जीवी सामस्वद्वादेर्धुषः पुनबत्सुष्टः । ती. सं.श्मां स्थापादं स्थापित स्थापादि ।

इदं च प्रायिश्चित्तं ' आवसध्याधानं दारकाले दायाधकाले प्रेते वा गृहपती ' इति वात्यायनोक्तकालत्रयातिकमे द्रष्टव्यम्।

अथाविकेयविकये प्रायश्चित्तानि ।

शंखिलियतौ-' न विक्रीणीयाद् विक्रेयाणि । तिलनैलद्धिशौद्रलवण-द्राक्षामद्यमां सक्तात्रस्तीपुरुषहरूत्यश्चवृषगंधरसक्षौमकृष्णाजिनसोमोदक-नीलीविक्यात्सद्यः पति ब्राह्मणः ' इत्युपक्रम्य ' वत्सरं तप्रकृष्ट्रमाच-रेत् ' इति ।

हारीतः—'गुंडतिलपुष्पमूलफलपकान्नविकये सोमायनम्। लाक्षालवण-मधुमांसतेलक्षीरद्धितकघृतगंधचर्मवाससामन्यतमविकये चाद्रायणम् । तथोणिकेशकेशरभूधेनुवेशमाश्मशस्त्रविकये च। मत्स्यमांसस्त्राय्वस्थिष्ट्रंगः-नखशुक्तिविकये तमकुन्लूम् , हिंगुगुरगुलुहरितालमनःशिलांजनगैरिक-भारलवणमणिमुक्ताप्रवालवणवर्षेणुमृन्मयेषु च। भारामतहागोद्द्यान-पुष्करिणीसुकृतविकये त्रिषवणस्त्राय्यधःशायी चतुर्थकालाहारो दश-सहस्रं जपन् गायत्री संवत्सरेण पूत्रो भवति। हीनमानोन्मानसंकर-व्याजद्रव्यसंक्रीणिविकये च दिति।

#### वृद्धपराशर:---

' विक्रीय कन्यकां गां च कुच्छ्रं सांतपनं चरेत्। १ इति । चतुर्विशतिमते—

'सुगया विकयं कृत्वा चरेस्तौम्यचतुष्ट्यम् । लाक्षालवणमांसानां चरेषांद्रायणत्रयम् ॥ मध्वाज्यतेलसोमानां चरेषांद्रायणत्रयम् ॥ पयःपायसपूपानां चरेषांद्रायणत्रतम् ॥ दन्नश्चेक्षुरसस्यैव गुडखंडादिविकये । सर्वेषां स्नेहपकानां पराकं तु समाचरेत् ॥ कदली नारिकेलं च नारिंगं बीजपूरकम् । एतेषां पादकुच्लूं स्थाजंबीरादेस्तथैव च ॥ कस्तूरिकादिगन्धानां विकये कुच्लूमाचरेत् । कर्पूरादेस्तदर्वे स्थादिनं हिंग्वादिविकये ॥ तिलानां विकयं कृत्वा प्राजापत्यं समाचरेत् । धर्मार्थं कृमिजातांत्रा यक्कार्यं विक्रयं नयेत् ॥ रक्तपीतादिवस्नाणि कृष्णाजिनमथापि वा ।
विकये त्र्यहमेतेषां गर्गस्य बचनं यथा ॥
गोविकयं नरः कृत्वा लामार्थ धनमोहितः ।
प्राजापत्यं प्रकुर्वीत गजानामैन्द्रवं स्मृतम् ॥
स्वराश्वात्वराणां च करभाणां च विकये ।
पराकं तत्र कुर्वीत सुतानां द्विगुणं चरेत् ॥
नारीणां विकयं कृत्वा चरेचान्द्रायणव्रतम् ।
द्विगुणं पुरुषस्यैव व्रतमाहुर्भनीपिणः ॥
चान्द्रायणं प्रकुर्वीत एकाहाद्वेदविकये ।
भक्तानां तु पराकः स्यात्मृतीनां कृञ्ळूमाचरेत् ॥
इतिहासपुर।णानां चरेत्सान्तपनं द्विजः ।
रहस्यपञ्चरात्राणां कृञ्ळूमेव समाचरेत् ॥
गाथानां नीतिशास्त्राणां प्राकृतानां तथेव च ।
सर्वासामेव विद्यानां पादकुञ्छं समाचरेत् ॥ ' इति ।

च्यवनः- ' द्धिमधुपिष्टसर्पिःपकाश्रतैलतकशीररसविषशखतिलाध-नीलीकौशेयवासोलाक्षारकलवणविकये प्राजापत्यं चरेत् ॥ '

शातातपः— ( ८७ )

' आममांससुरासोमलाक्षालवणसर्पिषाम् । विक्रये सर्वपण्यानां द्विज्ञश्चानंद्रायणं चरेत्॥'

विष्णुः— ( ५४।२०;१७ ) 'रक्तवखरङ्गरत्नगुडगन्धमधुरसोर्णा-विक्रयी श्रिरात्रमुपवसेत् । प्राणिभूपुण्यसोमविक्रयी सप्तकुच्छूं कुर्यात् । तं च भूयश्चोपनयेत् ॥ '

शङ्कः- (१७।५८-५९)

'घारियत्वा तुलां वकां विषमां कारयन्वणिक्। सुरालवणमधानां कृत्वा क्षीरस्य विक्रयम् ॥ लक्षायाञ्चेव मांसस्य कुर्यादेव महाव्रतम् ॥ विकेता प्राणिनामव्दं तिलस्य च तथाऽऽचरेत् ॥ दिति ॥ -महाव्रतं द्वादशाब्दम् । भूयोऽभ्यासविषयमेतत् ।

### अयाविक्रेयाणि ।

पैठीनसि:- 'ब्राह्मणस्य छवणं पकात्रं मधु झीरं दक्षि घृतसुदकं सर्वगन्धास्तिछा रक्तं वासो गुडतैछप्राम्यपज्ञूनामेकशफः केशरिणश्च सर्वे चारण्याः पश्वो विद्या गावः शङ्कश्चोणश्चेति विकयणेनैकैकैषा-मेकैकस्मिन्प्राजापत्यं चरेत् ' इति ।

तथा पुनः स एव- 'आरामतडागोदपानपुष्करिणीसुकृतसोमविकये त्रिपवणस्नाय्यधःशायी चतुर्थकालाहारः दशसाहस्रं गायत्री जपन् संवत्सरेण पूरो भवति । इति ।

सुमन्तुः— 'देवर्षिसोमचैत्यात्मापत्यकूपोदपानदानात्मनां विक्रये कुच्छ्रत्रयं चरेत् ' इति ।- देवर्षीति प्रतिमाभिप्रायेण ।

भविष्यपुराणे- ( १।१८४।४६ )

'गुडं तिल्लांस्तथा नीलीं केशगोधूमकान्यवान् । विकीय त्राद्मणो गां च कुच्छूं सान्तपनं चरेत् ॥ ' इति । गोविकये निन्दार्थवादमाह यमः—

'गवां विक्रयकारी तु गवि रोमाणि यानि तु । वाबद्वर्षसहस्राणि गवां गोष्ठे कृमिभवेत् ॥ ' इति ।

एतानि च छघुगुरुपायश्चित्तानि कामाकामसकुद्वसकुच्छक्त्याच-पेक्षया योजनीयानि । एतिक्रिमित्तव्यतिरिक्तेषु तूपपातकसामान्य-प्रायश्चित्तानि तथैव योज्यानि ।

इदं च सर्वे प्रायश्चित्तजातमापदि वैश्यवृत्या जीवतो ब्राह्मणस्यैव । इतरेषां त्वापदि व दोषः ।

'वैत्रयष्ट्रतावविक्रेयं वाद्यणस्य पयो द्धि।'(१।५०) इति नारदस्मृतेरिति मिताक्षरायाम्।

यत्र च निषेधस्तत्रैव प्रायश्चित्तविधयः प्रकर्तन्ते । जतः एव कचि-त्प्रायश्चित्तविधौ ब्राह्मणप्रहणं कृतम् । शूल्पाणिस्त्वापदि । शूद्रस्यैव दोषाभावमाह ।

१ केसरिणोऽधाः । म. मा. टी. १२।७०।१४

तया च पराशरः- ( १।६२ )

' छवणं मधु मद्यं वा दिध तकं घृतं पयः। न दुष्येच्छूद्रजातीनां कुर्यात्सर्वेषु विकयम्।। १

काल्किपुराणेऽपि-

विक्रयं सर्ववस्तुनां कुर्वन शूद्रो न दोषभाक् ।

मधु चमे सुरां लाक्षां त्यक्तवा मांसं च पञ्चमम् ॥ ' इति; तन्न, जनयोर्वाक्ययोरापिध्रिषयत्वे प्रमाणाभावात् । न च निषेधा-नामापदि ब्राह्मणमात्रविषयत्वाच्छूद्रे प्रतिप्रसवानुपपत्तिरिति वाच्यम् ; 'शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा' (थाइ.१।१२०) इति नियमेनोपायान्तराणां व्या-वर्त्तितत्वात्। खत्रश्च जारूस्य नापद्यपि मध्वादिव्यतिरिक्तानि विक्रेयाणि। क्षत्रियवैश्ययोस्त्वनापदि जूद्रवत्प्रतिष्रधवाभावात् सर्वाण्यविकेयाणि । **मा**पदि त्वदोपः । निषेधानां प्रायश्चित्तानां च त्राह्मणमात्रविषय-त्वोक्तेः। ब्राह्मणानामेव त्वापदि वैदयवृत्त्या जीवने दोप इति निष्कर्षः।

इदंच प्रायश्चित्त नातमपण्यविकया जितधनपरित्यागपूर्वकं मिल्याह मनुः - (११।१९३)

'यद्गर्हितेनार्जयन्ति कर्मणा त्राह्मणा धनम्। तस्योत्सरोण गुद्धयंति जप्येन तपसैव वा ॥ 'इति । अत्र च जपतपसीर्विकरुपः उत्सर्गस्य नुभयत्र समुख्य इति। मनु:-- ( १०।९० )

काममुत्पाच कृष्यां तु स्वयमेत्र कृपीवल:। 'बिकीणीत तिलान् शुद्धान् 'बर्मार्थमचिरस्थितान् ॥ ' 🖰 ं फुष्यादिप्रहणं नियमार्थम् । तेन ऋीतानां तिलानां विकये दीष एव ।

### इत्यपण्यविऋये ।

ं परिवेदने उक्तम्।

े भृतकाष्ट्रयापकभृतकाष्ट्रयापितयोख्य पूर्वोक्तत्रतानि देशकालशक्त्य पेक्षया योज्यानि । Description of the first of the second

अशक्तस्य विष्णुराह—

भृतकाऽज्यापनं कृत्वा भृतकाच्यापितस्त्या ।

.... **जनुयोगप्रदानेत जीन्यकाभियतः पियेत् ॥ १ इति ।** 🕬 :

ब्राह्मी सुवर्षलामिति शेषः । अधीयानस्य विप्रस्य विरस्कारोऽनुयोग इति मिताक्षरायाम् ।

खथ सुतानां विकये पैठीनसिः—' सुतविकये त्रिषवणस्नाय्यभःशायी चतुर्थकालाहारः संवत्सरेण पूतो भवति '।

-इदं चैकपुत्रस्य कामतोऽनापदि । ' सुत्तविक्रयं कृत्वा तप्तकृच्छ्रं चरेत् ' इति शंखोक्तं त्वापद्यनेकपुत्रस्याकामतो क्रेयम् । अत्रैव कामतस्तु ' देवर्षिसोमचैत्यान्नापत्यकूपोदपानदारात्मनां विकये कृच्छ्रद्वयम् १ इति सुमेतृक्तम् ।

कामतोऽनेकपुत्रस्यानापदि कन्यापुत्रयोविकेतुश्चतुर्विशतिमते-

'नारीणां विकयं कृत्वा चरेषांद्रायणवतम् । द्विगुणं पुरुषस्यैव व्रतमाहुर्मनीषिणः ॥ १ इति । ब्रापद्यकामतः कन्याविकथे तु

'विकीय कन्यकां गां च कुच्छ्रं सांसपनं चरेत्। ' इति वृद्धपगशगेकम्।

### इत्यपत्यविक्रये ।

अथायाज्ययाजने मनुः-( ११।१९७ )

' ब्रात्यानां याजनं कृत्वा परेपामन्त्यकर्म च । अभिचारमहीनं च त्रिभिः कुच्छ्रैर्व्यपोद्दति ॥ ग

परेपा शूद्रादीनाम्, अंत्यकमैं ध्वेदैहिकम्। यद्वा परेपामसिपेहानां स्वजातीयानामेव। अस्मिन्पक्षे आवृत्तावेतत्प्रायश्चित्तम्। अत्र वैकस्यैव कृच्छ्स्याभ्यासः, संख्यायाः पृथक्तविविश्वतत्वात्। तेन भिन्नाकायः कृच्छ्रः कार्याः। ते च प्राजापत्यसांतपनातिकृच्छ्रारूया इति शुरुपाणिः।

तेषां च गुरुलघुभूतानां त्रित्वं निमित्तगौरवत्त्राद्यपेक्षया योज्यम् । अहीनो द्विरात्रशिदद्विद्शाद्यपर्यतोऽहर्गणयागः । एतजाकामत् उप-पातकसामान्यप्रायश्चित्तापवादार्थम् ।

व्रात्यस्य कामतो याजने तु शातातपः-' पतितसावित्रीकाशोपनये-व्राध्यापयेच पतानुपनयेगाजयेद्वा सु उदालकवतं चरेत् १ इति।

१ युक्तं तु वचनातादृशार्वप्रतीत्यमानात् पूर्वोक्तं प्रायक्तिसमेनेति। प्रा. मु.

उदालक्षत्रं तु वात्यताप्रायश्चित्ते उक्तम्।

यत्तु पैठीनसिः-' शूद्रयाजकः सर्वद्रव्यत्यागात्पृतो भवति । प्राणा-यामसहस्रेषु दशकृत्वोऽभ्यस्तेषु ' इतिः तदकामतोऽभ्यासविपयम् ।

अत्रैव कामतोऽभ्यासे तु ज्रूयाजकादीनपठित्वा उशना आह-(हा.२।४।५) 'एते पंचतपोऽभ्रावकाशजलशयनान्यनुतिष्ठेयुः क्रमेण श्रीक्मवर्पाहेमंतेषु, मासं गोमृत्रयावकमश्रीयुः 'इति । यत्तु यमः— 'पुरोधाः ज्रूवर्णस्य ब्राह्मणे। यः प्रवर्तते । लोभाद्रथप्रसंगाद्वा तस्य कृच्छ्रो विशोधनम् ॥ '

इतिः; तदकामतोऽशक्तविषयम्।

चंडालादिसिन्निधौ श्रुत्यादीनामकामतः पाठे तु षद्त्रिंशन्मते – ' चंडालश्रोत्रावकाशे श्रुतिस्मृतिपाठे त्वेकरात्रम् ' इति ।

यत्तु वसिष्ठः—(२३।२९-३०) 'पतितचंडालारावश्रवणे त्रिरात्रं वाग्यता अनभनत आसीरन्सहस्रपरमं वा तदभ्यस्यंतः पूता भवंतीति विज्ञायते । एतेनैव गर्हिताध्यापकजापकया जका व्याख्याता दक्षिणा-त्यागाश्च पूता भवन्ति ' इति; तद्बुद्धिपूर्वविपयमिति विज्ञानेश्वरः । इत्ययाज्ययाजनम् ।

२६—२८ अथ पितृमातृष्ठुताचार्यभावत्यागे । तत्र श्राद्धप्रकरणे—

' अकारणे परित्यक्ता मातापित्रोर्गरतथा। ' (३।१५७) इत्यपांक्तेयमध्ये पाठः।

तत्र प्रायधित्तमाह मनुः-( ११।२०० )

' वष्टात्रकालता भासं संहिताजप एवं हि ।

शाकलो ' यदेवा देवहेडनम् ' इत्यादियजुर्मत्रकरणकः ॥

३१-अथ कन्यासंदृष्णे i

तित्र असवर्णकन्याद्षणे त्रैमासिकद्वैमासिकचांद्रायणानि क्रमेण

१. इन्याद्षणमञ्ज्यादिना, योनिविदारणमिति विद्यानेश्वरप्रमृतयः । अहं तु कुते-- ' यावसः कव्या साति कन्या- पुरुषसिष्धौ । योन्यादीभावगृहेत ताव-इषति कन्यका ॥ ' इति अक्षणोक्तकन्यायां हठाद्वीयनिहोतः कन्यासन्द्षणंशक्दार्थ--२० कामाकामशक्त्याद्यपेश्चया योज्यानि । आनुलोम्येन तु दूर्वणे मासं पयोज्ञतप्राजापस्यं वा पूर्ववंद्योज्यं,

' सकामास्वनुलोमासु न दोषस्त्वन्यथा दमः । '

(याझ.२।२८८) इति तत्र दंडस्याल्पत्वात्। प्रातिछोम्येन तु दूषणे

क्षत्रियवैदययोः ]

शंख आह-'कन्याद्वी सोमविकयी च कुच्छ्रमब्दं चरेयाताम्' इति । हारीतोऽवि कन्याद्वीत्याद्युपक्रम्य-(२।४-५) ' एते पंचंतपो-ऽभ्रावकाशजळशयनान्यनुतिष्ठेयुर्शीव्यवविहेमेतेषु । मासं गोमूत्रयावक-मश्रीयुः ' इति ।

ज्ञूद्रस्य तु प्रातिलोम्येन कन्याद्षणे वध एव-

े दूषणे न करच्छेद उत्तमायां वधस्तथा '

(याज्ञ. २।२८८) इति वचनान् । इति कन्यादूषणे ॥

३९-अथाग्नित्यागे । मनुः—( ११।४१ )

'अग्निहोत्रयपविष्याग्नीन् ब्राह्मणः कामकारतः । चांद्रायणं चरेन्मासं वीरहत्यासमं हि कत् ॥ '

-इति भद्दिशाखरः । तत्र यशपि 'कन्याया दृषणं पुंत्रिर्दुष्प्रेक्षाया न विदाहे ।'
(भाग. १०१६ । १९) इत्यादिक्यवहारदर्शनादन्दायाः सम्भोगमात्रमपि कन्यादृषणमुच्यते, 'योऽकामां दृषयेत् कन्याम्' (म. ८१६६४) इत्यादौ च भोग
एव प्रतीयते, तथापि तस्य 'सिखभायांकुमारीषु ' (मा. ११२११) इति
गुरुतल्पगसमत्वस्योक्षत्वात् नासावत्र विवक्षितः । नापि दर्शितलक्षणेन निर्वादः,
'कन्यां भवन्तीमुत्कृष्टं न किम्निद्पि दापयेत् ।' (८१६६) इत्यादेरनुपपतेः ।
अन्नुलिन्छेद्रूपदण्डविधानमपि भोगपक्षे नागुणमिति व्यक्तमेव । अतो विद्यानेश्वराः
गुक्तमेव युक्तमिति प्रतीमः । अत एव प्रायश्वित्तविवद्यक्तियां सत्त्वार्यक्तीमुणाम्—
'न तु कन्यागमनम् , तस्यानुपातकत्वात् ' इत्युक्तम् । कन्याया दृषणम्-अकन्या
इत्युक्तिर्वा ।—प्रा. वि.

१ प्रीको पन्नतपाः — चतुर्दिगवस्यितेरप्रिक्षिकः नादित्यतेषधारमानं तापयेयुः।वर्षायु-मञ्जावकाशं यत्र देशे देवो वर्षति, तत्र स्त्रायावरणरहितस्तिष्ठेत् । हेमन्ते जल्लायनं चलक्षित्रदेशे भार्त्वाससः शययुरित्यर्थः । तथा च मनुः— (६।२३) भीको पन्नतपास्तु स्वाव्यस्तिकारणिकः । भार्त्वासास्तु हेमन्ते क्रमशो वर्षेक्स्तपः ॥ भारति। —ध्यपविध्य त्यक्त्वा। वीरो यजमानः। मासमपविद्ययेत्यन्वयः। इदं च कामतः।

यत्तु हारीतः-' संवत्सरोत्सन्नेऽग्निहोत्रे चांद्रायणं कृत्वा पुन-राद्रध्यात् । द्विवर्षोत्सन्ने सोमायनचांद्रायणे कुर्यात् । त्रिवर्षोत्सन्ने संवत्सरकुच्छ्रमभ्यस्य पुनरादष्यात् ' इति; तदकामे क्रेयम् ।

शंखस्तु त्रिवर्षोत्सादे गोदानमध्यधिकमाह- अम्युत्सादी संवत्सरं

प्राजापत्यं चरेद्रां च द्यात् ' इति ।

विष्णुरिय-( ५४।१३) ' वेदाइयुत्सादी त्रिषवणस्त्रायी अधःशायी संवत्सरं भैक्षेण वर्त्तयेत् 'इति। कामतस्त्वेतान्येव स्वस्वविषये द्विगुणानि। यत्तु विसष्टः-(२१।३०) ' योऽमीनपविष्येत्स कुच्छ्रं द्वादशरात्रं चिरत्वा पुनराधानं कारयेत् ' इति।

व्याघ:—

'मासद्वयं तु यो विहें त्यजेदेवं समाचरेत्। नास्तिक्यात्कुच्छ्मेकं तु होमद्रव्यं ददाति चेत्॥। होमद्रव्यं यावत्कालं होमो न कुतस्तावद्वोमपर्याप्तम्। तथा चं भरद्वाजगृह्ये—

'यावस्कालमहोमी स्यात्तावङ्ग्यमशेषतः । तदानं चैव विप्रेभ्यो यथा होमस्तयैव च ॥ ' इति । जातुकर्ण्योऽपि—

े अतीतकालं जुहुयादग्रौ विपाय वा स्वयम् । दद्याद्वेदविदे सम्यक् कृत्वाऽऽधानं पुनर्द्धिजः ॥ ' इति । इदं च होमद्रव्यदानं स्मार्चाग्रित्यागविषयमिति माधवः । उभयत्यागे-

अपि युक्तमिति तु प्रतिभावि । मासचतुष्टयत्यागे तु स एव-

> ' चतुष्टये तु संपूर्णे मासानां तु हुताशनम् । त्यक्त्वाऽपि कुच्छ्रं कुर्वीत ततः पापाट्यमुच्यते ॥ ' पण्मासत्यागे पराकः । अत ऊर्घ्यव्यपर्यतं पयोव्यतम् । यथाहोशनाः—

यथाहोशनाः— 'वण्मासांस्त्यज्ञते यो वै परार्क तु समाचरेत् । उर्ज्व पयोवतं कुर्यानमासमेकं समाहितः ॥

### वर्षपर्यंतमेवाहुर्मुनयः शंक्षितव्रताः। '

मासषद्कादृर्ध्व संवत्सरं यावद्याज्ञवत्त्रयोक्तान्युग्पातकसामान्य-प्रायश्चित्तानि जातिशक्तिगुणाद्यपेक्षया योजनीयानि । संवत्सरादृष्ट्वे तु मनूक्तद्वैमासिकत्रैमासिके कालाल्पत्वमहत्वापेक्षया योज्ये । एतानि च सर्वप्रायश्चित्तानि नास्तिक्याद्गित्यांग ।

यदा तु प्रमादात्त्यजति तदा भरद्वाजगृद्धे विशेष उक्तः—' प्राणा-यामशतमा त्रिरात्रादुपवासः स्यादा विशितरात्रात् । अत अर्थमा पष्टिरात्रात्तिस्रो रात्रीरुपवसेत् । अत अर्थमा संवत्सरात् प्राजापत्यं चरत् । अत अर्थ कालबहुत्वे दोषवहुत्वम् १ इति । इदमेव वाकामतो गृह्यामित्याग इत्यपराकें ।

अत्रैव विषये स्कांदे—

' हुताशनं तु यो विष्रः प्रभादात्त्य ज्ञति प्रभो । प्राणायामशतं कुर्यादुपवासमथापि वा ॥ ' इति ।

कामतस्त्यागेऽपि तत्रैव—'द्वादशाहातिकमे ज्यह्मुपवासः। मासा-तिकमे द्वादशाहमुपवासः। संवत्सरातिकमे मासोपवासः पयोभक्षणं वा। कूष्मांडीभिहोंमः क्रमेणोभयं च ' इति। उपवासाशकौ मासं पयोभक्षणम्। संवत्सरानंतरमधिककालातिकम उभयमिति।

मदनपारिजाते-इद्मेव चाळस्येन श्रौताग्नित्यागविषयमिति । तथा च स्मृत्यंतरे—

> ' भालस्येन यदा वहिं द्वादशाहं त्यजेत्प्रभो । त्रिरात्रमुपवासं च चरेत्पापविशुद्धये ॥ ' ६ति ।

इस्यम्नित्यागे ।

कौमारदारत्यागे तु विशेषमाह् शातातपः-' कौमारदारत्यागान्मासं पयोभक्षः शुद्धधति । ' इदं चाल्पकारुत्यागे ।

बहुकारुत्यागे तु कौमारदारत्यागं प्रक्रम्य हारीतः पश्चतपोऽभाव-काशजलशयनान्यनुतिष्ठेयुर्मीष्मवषदिमन्तेषु मासं गोमूत्रयावकमभीयुः ' इति।

४३ अथ दुमच्छेदे मनुविष्णू—(११।१४२+५०-४८) 'फलदानां च वृक्षाणां छेदने जप्यस्क्शतम्। गुलमब्हीलतानां च पुष्पितानां च वीरुधास्।।' यत्तु यम:- 'वृक्षस्रतागुल्मतृणच्छेदनेऽर्धकुँच्छ्रं फलवतां प्राजा-पत्यम् ' इति ।

प्रायश्चित्तविवेकेऽपराकें च- ' वृक्षगुरुमछतावीरुच्छेड्ने वृद्धक्रच्छू ' इति पाठ चक्तः । वृद्धकुच्छ्रो दिनसाध्य इति प्रागुक्तम् ।

यच हारीत:- (२१।४५) 'स्थावरसरीसृपादिवधे 'यस्येदं प्राणम्' इत्येतयाऽऽष्यं हुत्वा तिलपात्रं ब्राह्मणाय द्धात्, इति तद्धत्थादि-पुण्यवृक्षविषयमिति केचित्। युक्तं तु चैत्यश्मशानादिस्थलजवृक्षाणां कामतः छेदनविषयत्वम्। तत्र दण्डहेगुण्यादिद्शीनात्।

यथाह याज्ञबल्क्यः- (२।२२८-२२९)

' चैत्यश्मशाससीमासु पुण्यस्थाने सुराख्ये । जातदुमाणां द्विगुणो दमो वृक्षेऽथ विश्रुते ॥ गुल्मगुच्छक्षपछताप्रतानौवधिवीरुधाम् । पूर्वस्मृताद्धेदण्डः स्थानेपृक्तेषु कर्त्तने ॥ ' इति ।

-गुल्मा मास्त्यादयः। गुल्छाः कुरण्टकादयः। क्षुपाः करवीः गढ्यः। छता द्राक्षाद्याः। प्रतानाः सारिवाद्याः। ओषध्यः शाल्याद्याः। वीरुधो गुद्धच्याद्या इति विज्ञानेश्वरः। यस्येद्मिति मन्त्रस्तु तैत्तिरीये— 'यस्येद् प्राणं निभिषद्यदेजित यस्य जातं जनमानं च केवलम्। स्तौम्यप्रिं नाथितो जोहवीमि स नो मुश्चत्वः इसः।। (तै. सं. ४।७।१५) इति।

यत्त्--

' संवत्सरं व्रतं कुर्याच्छिला वृक्षं फछप्रदम्।' (१७।५३)

इति शङ्कोक्तमः; तन्महाफडप्रदनारिकेळादिबुक्षाणां कामतद्येदनात्य-न्ताभ्यासिबयम् । वृक्षमित्येकवचनं त्वनुवाद्यविशेवणत्वादिवविश्वतम्। यत्तु विष्णुपुराणे— (१।१२।१०)

'भिनत्ति वीक्यो यस्तु वीक्तसंस्थे निशाकरे । । जिल्लाकरे । । जिल्लाकरे । । जिल्लाकरे । । जिल्लाकरे । प्रतिक्षित्व । प्रतिक्षित्व । प्रतिक्षित्व । प्रतिक्षित्व । प्रतिक्षित्व । जिल्लाकर्म । जिल्लाकर्म

१ यदि कृषिकर्जा भूमिसमीकरणार्थ इन्यते, तदा न दोषः ।-प्रा. मु.

व्यसनेषु प्रचेताः - ' अनृतवाक्तस्करो राजमृत्यो वृक्षारोपकवृत्ति -गरदोऽग्निदोऽश्वरथगजारोहणवृत्ती रङ्गोपजीवी श्वागणिकः शूदोपाध्यायो वृषलीपतिर्भाण्डको नक्षत्रोपजीवी श्ववृत्तिर्म्भ्यजीवी चिकित्सको देवलकः पुरोहितः कितवो मद्यपः कूटकारकोऽपत्यविक्रयी मनुष्यपशु-विकेता चेति । तानुद्धरेत्समेत्य न्यायतो ब्राह्मणव्यवस्थया सर्वद्रव्य-त्यागेन चतुर्थकालाहाराः संवत्सरं त्रिषवणमनुतिष्ठेयुस्तस्यान्ते देवपिनृ-तपणं गवाह्मकं चेत्येवं व्यवहार्या दितः, तदमत्याभ्यासे ।

श्रागणिको यः श्वगणेन जीवति, 'श्वगणाहुक् वा ' (पाणि, ४।४।११) इति ठक् । भाण्डिकस्तूर्यादिस्वनै राज्ञः प्रत्रोधयिता । श्ववृत्तिः सेवकः । ब्रह्मजीवी मूल्येन वैदिककार्यकर्ता । गवाह्निकं गोवधप्रायश्चित्तमुक्तम् ।

यदिष वीधायनः (२।१।६३-६५) ध्वथाश्चिकरणानि । शूतमभि-चारोऽनाहितांमरूञ्छवृत्तिता । समावृत्तस्य भैक्षचर्या तस्य च गुरुकुले वास उर्घ्व चतुभ्यो मासेभ्यस्तस्य चाध्यापनं नक्षत्रनिर्देशनं चेति । द्वादशमासान द्वादशार्द्धमासान् द्वादशद्वादशाहान् द्वादशपदहान् द्वादशत्र्यहान् द्वादशाहं षडहं ज्यहमहोरात्रमेकाहं च ' इति चूते संवत्सर-माह; तद्प्यत्यन्ताभ्यासविषयमेव ।

४८ यत्तु शूद्रसेवायां बौधायनः (२।१।५१-५८) 'समुद्रयानं ब्राह्मणस्य न्यासापहरणं, सर्वापण्यैर्ध्यवहरणं, भूम्यनृतं, शूद्रसेवा, शूद्रा-भिजननं तदपत्यत्वं च, एषामन्यतमं कृत्वा

चतुर्थकालमितभोजिनः स्थरपोऽभ्युपेयुः सवनानुकलपम् । स्थानासनाभ्यां विहरन्त एते त्रिसिवर्षेतपन्नन्तिः पापम् ॥

इति; तद्वहुकालं ज्ञूद्रसेवाविषयम् ।

५१ अथानाश्रमे हारीतः - 'अनाश्रमी संवत्सरं प्राजापत्यं कुच्छूं चरित्वाश्रममुपेयात् । द्वितीयेऽतिकुच्छूस्तृतीयेः कुच्छ्रातिकृच्छ्रोऽत ऊर्ध्व चान्द्रायणम् ' इति ।

इति याज्ञवल्क्योक्तोपपातकप्रायश्चित्तानि ॥

अथ मनुकोपपातकप्रायश्चित्तानि । तत्राभिचारे मनुः- (११।१९७)

> ' त्रात्यानां याजनं कृत्वा परेषामन्त्यकर्म च । अभिचारमहीनं च त्रिभिः कुच्छ्रैर्विशुद्धयति ॥ '

—आहीनो द्विरात्रादिः । अहीनो धार्मिकस्तद्विषयमभिचारमिति समानाधिकरण्यमिति ज्ञूलपाणिः । केचिन्त्वेतद्वाक्योक्तकमयाजन एवे- तरप्रायश्चित्तं न तु यजन इत्याहुः । त्रिभिः कृच्छ्रैः प्राजापत्यसान्तपनादि- कृच्छ्रैरित्यर्थः । एतम सक्रत्करणे । अत्राभ्यासे मूलकर्मणि च साधारणप्रायश्चित्तानि जातिशक्तिगुणाद्यपेक्षया योज्यानि ।

## अथासत्यतियहे ।

तत्र दुष्टप्रतिष्रहनिषेधमाह मनुः---

' अस्टिमहीतारस्तयेवायाज्ययाजकाः । नक्षत्रेजीवते यश्च सोऽन्धकारं प्रपद्यते ॥ '

मात्स्ये--

'तस्मात्तीर्थे न गृङ्गीयात्तीर्थेष्वायतनेषु च । निमित्तेषु च सर्वेषु न प्रमत्तो भवेद्विजः ॥ ' मनुः— (४।१८८)

'हिरण्यं भूमिमश्वं गामन्नं वासस्तिलान् घृतम्। अविद्वान्त्रतिगृहानो भस्मीभवति दारुवत्॥'

अत्र मन्त्राचिविदुष एतत्प्रतिष्रहो निषिध्यते; न तु हिरण्यादीनां कृष्णाजिनादिवदप्रतिष्राद्यत्वम् ।

स्कान्दे-

' अजिनं मृतशय्यां च मेषी चोभयतोमुखीम् । कुरुक्षेत्रे च गृहानो न भूयः पुरुषो भवेत् ॥ ' पादो-

'महाबानानि ये विश्वा गृह्वन्ति झानदुर्वेखाः । वृक्षास्ते द्विजरूपेण-जायम्ते ब्रह्मराक्षसाः ॥ ? अयं च निवेध एकस्यैव नानेकेषाम् । तथा च वहिपुराणे—

' महादानमिदं यस्मात्तस्मादेको हि नाईति।'

वसिष्ठः-(१३।२३) 'शस्त्रं विपं सुरा चाप्रतिमाह्याणि ब्राह्मणस्य।' पाद्मे—( सृ. खं. ३४।४१० )

' ब्रह्माण्डं भूमिदानं च प्राह्यं नैकेन तद्भवेत्।

गृह्वन् दोषमवाप्रोति ब्रह्महत्यां न संशयः ॥ १ भूमिदानं षोडशमहादानान्तर्गतकाञ्चनमेदिनीदानमिति। धर्मप्रकाशे हेमाद्री-

' त्राह्मणः प्रतिगृह्वीयाद्भृत्यर्थे साधुतः सद्रा । अर्थ्व च मणिमातङ्गतिललोहानि वर्जयेत्।। कृष्णाजिनतिलप्राही न भूयः पुरुषो भवेत्। शय्यारुङ्कारवस्त्राणि प्रतिगृह्य मृतस्य च । नरकात्र निवर्तेत धेनुं तिलमयी द्विज ॥ '

## बह्रिपुराणे—

' इस्त्यश्वरथयानानि मृतशय्यासनादि यः। कृष्णाजिनं च गृह्माति धनापत्सु गतो द्विज: ॥ तथोभयमुखीं घोरां सशैलां मेदिनी द्विजः। कुरुक्षेत्रे च यदानं चंडालाः पतितात्तथा । मासिके च नवश्राद्धे भुंजन्त्रेत्तत्वमाप्तुयात् ॥ '

हेमाद्रौ स्मृत्यंतरे—..

' कृष्णाजिनप्रतिमाही विकयी चैव रेतसः। गजन्छायाश्रितो भुक्त्वा न भूयः पुरुषो भवेत्।। ? पाची-

' न तीर्थे प्रविगृह्वीयात्याणैः कंठगतैरवि । व्यपि कामातुरो जंतुरेकां रक्षति मातरम् ॥ तीर्थे प्रतिप्रहो यस्तु तीर्थविकय पव सः। विक्रीतायां तु गंगायां विक्रीतः स्याज्यनार्दनः 🕕 🤭 🖹 जनाईने तु विकीते विकीतं भुवनत्रयम्। यस्तु लौल्याहिजः क्षेत्रे प्रतिप्रहरुचिभेषेत्। नैव तस्य परो लोको नायं लोको दुरात्मनः ॥ १

#### त्राह्मे--

' प्रवाहमविधे कृत्वा यावद्धस्तचतुष्ट्यम् । तत्र नारायणः स्वामी नान्यः स्वामी कदाचन ॥ तत्र न प्रतिगृङ्गीयात्प्राणैः कंठगतैरपि । '

्र दानधर्मे—

'भाद्रशुक्कचतुर्द्दयां यावदाक्रमते जलम् । तावद्रमे विजानीयात्तदृर्ध्व तीरमुच्यते ॥ '

त्राह्मे—

' सार्द्धहस्तशतं यावट्टभेतस्तीरमुच्यते । '

स्कांदे—

'तीराद्रव्यूतिमात्रं तु परतः क्षेत्रमुच्यते । अन्नदानं जपो होमो गंगायां नात्र संगयः ॥ '

तटयोः प्रत्येकं गव्यतिमात्रं कोशद्वयम् । गंगायां क्षेत्रम् । अन्यत्र नचादावनुक्तेनंति धर्मप्रकाशे ।

याज्ञवल्क्यः- १।२०२ )

'विद्यातयोभ्यां हीनेन न तु प्राह्यः प्रतिमहः। गृह्यन्प्रदातारमधो नयत्यात्मानमेव च ॥ ' इति।

एते च निषेधा अनेकविधाः काछदेशद्रव्यकतृदात्रादिभेदात्। तत्र काछत उपरागादो, देशतः क्रुस्केत्रादो, द्रव्यतो मेध्यादेः, कर्तृतस्तु विद्यातपोद्दीनस्य। दातृतस्तु द्वेघा-जातितः कर्मत्रश्चः, यथा चंडालादेः पेतितादेश्च।

प्रायश्चित्तमा**ह योगीखर:-(३।२८९**)

'गोष्ठे वसन्बद्धाचारी मासमेकं पयोजतः। गायत्रीजप्यनिरतः गुद्धवतेऽसत्प्रतिप्रहात्।। ' मनुरपि–( ११।१९४ )

' जिपित्वा त्रीणि सावित्र्याः सहस्राणि समाहितः । मासं गोष्टे पयः पीत्वा सुच्यतेऽसत्प्रतिमहात्।। '

मासमिस्यत्यंतसंयोगवाचिन्या द्वितीयया त्रिसहस्रजपस्य प्रतिदिन-व्यापित्वं गम्यते । इदं च गुरुत्वाक्रिमित्तद्वयसमुख्यम् । यत्तु षट्त्रिशनमते-

'पवित्रेष्ट्या विशुद्धधंति सर्वे घोरप्रतिप्रहाः। ऐंदवेन मृगारेष्ट्या कदाचिन्मित्रविंदया॥ देव्या छक्षजपेनैव शुद्धधंते दुष्प्रतिप्रहाः।

इति; तदेशकालकर्नृद्रव्याणामन्यतरदुष्टत्वे झेयम्। अनयैव दिशा त्रिचतुःसन्निपाते प्रायश्चित्तगौरवं करूप्यम्; पूर्वोक्तगायत्रीलक्षजपो वेति केचित्।

षट्टिंज्ञान्मतेऽपि—

'भिक्षामात्रे गृहीते तु पुण्यं मंत्रमुदीरयेत्।' हारीतः—(२१।३-७) 'मणिवासोगवादीनां प्रतिप्रहे सावित्र्यष्टसहस्रं जपेत् । पंच मध्यमे । दशोत्तमे । द्वादशरात्रं पयोत्रतं शतसहस्र-मसट्प्रतिप्रहेषु ' इति ।

चत्तमत्वादिकं च मण्यादीनां मूल्यतो वचनाचाः तत्र वचनानि नोरदः—(१४।१६)

' देवब्राद्यणराक्षां च विद्येयं द्रव्ययुत्तमम् ' छांदोग्ये–(म. भा. अनु.६२ प. पु.च. खं.३२।१८ व. स्मृ.२९।३०)

' त्रीण्याहुरतिदानानि गावः पृथ्वी सरस्वती । ' इति । देवलः—

'नवोत्तमानि चत्नारि मध्यमानि विधानतः । अधमानीति शेषाणि त्रिविधत्वमिदं विदुः ॥ अत्रं द्धि मधु त्राणं गोभूरुक्माश्वहस्तिनः । दानान्युत्तमदानानि उत्तमद्रव्यदानतः ॥ विद्यादाच्छादनं वासः परिभोगोपधानकम् । दानानि मध्यमानीति मध्यमद्रव्यदानतः ॥ सपानस्त्रेस्वदानानि छत्रयानासनानि च । दीपकाष्ठफ्छादीनि चामरं बहुवार्षिकम् ॥

१ ' हिरण्यस्त्वकौशेयक्षीपुंगोगजवाजिनाम् । ' इति पूर्वार्थम् ।

बहुत्वादर्थजातानां संख्यादेशेषुं नेष्यते । अधमान्यविशिष्टानि सर्वदानान्यनेकशः ॥ १ इति । आदेशेषु गणनासु संख्या इयत्ता परिच्छेद इति यावत् । नारदः—( १४।१५ )

' वासः कौशेयवर्ज च गोवर्ज पशवस्तथा । हिरण्यवर्ज छोहं च मण्यं त्रोहियवा श्रपि ॥ '

देवलः- ' रत्नक्षेत्रवेश्महेमकुप्याभरणान्युत्तमानि चतुष्पदद्विपद-धान्यफलोदकवस्त्रकार्पासादीनि मध्यमानि '।

स्मृत्यर्थसारे—' सर्वत्रानुक्तौ दानृदेशकालद्रव्येष्वदुष्टेषु द्वादशनिष्क-प्रमाणद्रव्यप्रतिप्रहे कार्यम्। एवं सर्वत्र द्रव्यानुसारात् प्रायश्चिष्तवृद्धि-ह्यसौ ' इति ।

श्राद्धहेमाद्रौ पाद्ये-

े अतिदुष्टा प्रेतशय्यो न प्राद्या द्विजसत्तमैः।
गृहीतायां तु तस्यां च पुनः संस्कारमहित ॥ '
एतानि च प्रायश्चित्तानि प्रतिगृहीतद्रव्यमुत्सृष्यैत कार्याणि।
तथा च मनुः-( ११।१९३ )

' यद्रहितेनार्ज्ञयंति कर्मणा ब्राह्मणा धनम् । तस्योत्सर्गेण ग्रुष्यंति दानेन तपसैव वा ॥ '

इदं तु देशकाल्यामायनेकनिषेषसत्ये । एकतरनिषेषसत्ये तूत्सर्ग-प्रायश्चित्तयोर्विकलपः ।

तथा च कल्पतरी थमः-

'कमेणा गर्हितेनैव यद्वित्तं समुपार्जितम् । तस्य त्यागेन शुद्धयंति धर्मस्यान्वेषणेन वा ॥ १ उत्सर्गप्रकारमाह स एव-

' अप्सु प्रास्येतु तङ्गव्यमन्यायेन यदागतम् । प्रतिमहो वा दातव्यः शिष्टानां ब्रह्मचारिणास् ॥ ' यतु चतुर्विशन्मते—

'प्रतिमहेषु सर्वेषु चष्टांशं वरिकल्पयेत् । जवहोमादिकं कुर्यास्कृत्वा यक्तप्रतिमहम्।।।'

<sup>ा</sup> अत्र शब्दायहणं धोरत्रतिमहोपस्कार्थम् , अतिदोषक्तात्। साः सः 💛 🗀

यच पाद्ये-

' अथ चेत्प्रतिगृह्वाति आहाणो वृत्तिकर्शितः । दशांशमर्ज्जितं दद्यादेवं तत्र न हीयते ॥ '

इति; तत् श्रुद्रश्यप्रतिमहिवषयम् । उपपातकसामान्यप्रायश्चित्तानयपि जानिशक्त्याद्यपेक्षया योज्यानि । इति दुष्टप्रतिमह्प्रायश्चित्तम् । अथ कौशीलक्ये ।

तत्र यम:-( वृह. १।२५-३१ )

' नटर्नर्त्तकतक्षाणश्चमेकारः सुवर्णकृत् । स्थाणुकापण्डगणिका अभोज्यानाः प्रकीर्त्तिताः ॥

१ नर्तक:-' वैश्यायां रक्षकाज्यातो नर्तको गायको भवेत् । ' (औ.स्मृ. १९).. तक्षा—'करणायां तु विप्रेन्द्रा ! माहिब्याची विजायते । स तक्षा रथकारश्र प्रोक्तः शिल्पी च वधकी ॥ ' (स्. सं. १।१२।३० ) । सुवणंकृत्-' सुवणेकता धातुवादादिना इति प्रायश्वित्तविवेकः । एतच कपंटन स्वर्ण कृतवा विकेतुः, न तु स्वरूपस्वर्णसिद्धिकर्तुरिति तदीका-तत्त्वार्थकौमुदी । 'स्थाणुपाषण्ड 'इति पठिन्दा स्थाणुः शिल्पी, पाषाणभेदको वा इति केचित्। "स्थायु 'इति पाठमाश्रित्य 'स्थायुकोऽधिकृतो मामे ' (अम.२।८।७) इति कोशात् मामाधिकारीत्यन्य । षण्डः- न जुहोत्युचिते काले नाश्राति न ददाति च । पितृदेवार्चनादीनः षण्डः स परिगीयते ॥ १ ( मार्क. पु. ३२।६२ ) इत्युक्तः, अन्यस्तु प्रसिद्ध एव । पाषण्डस्तु-' वैदिकंकुले समुरवन्नो वेदवेदमार्गमुत्स्यज्य जैनबौद्धादिमार्गे वर्तमानः-मा. । गान्धवाँ गायकः । चकोपजीबी, शक्टोपजीबी ।-मा. । कितवो-गृतकरः, कितं वातीति पणपूर्वजीवी वा-गौ. थ. सु. टी. । ध्वजी-मदाविकगी। अत्र. ' यजमानोपजीवी ं इति माधवीये वृहस्पतिपाठः । शुक्रवाजकः-स्वपतीष्ट्रशासुरिव-म्यूत्यर्थे प्रतार्थे शुद्रार्थे पाक्षयज्ञादिकर्ता वा ।-स्मृ. .चे । कुलालः कुम्भकारवृत्त्यु-पजिवी । स्मृ, चं , 'कुलटिबित्रकर्मा '-मा, पा, । ' वृथारामाश्रमाणां च भेदकः पुण्यविकयी । विकयी नहाणो यथ-मा.पा. । कुण्डाक्षी भगभक्षः-म.भा.टी. नील-कण्टः (१३।९०।७) पाकभाजनं कुण्डम् , तत्रैव कचिहेशेऽश्रन्ति, तत् न त्यजन्ति, ते कुण्डाशिनः,—गा, ध. स्. टी. (२।६।१८) इति विशेषः। --- 'कुटाशः कुहको गुरुगुप्तिकः । ' मा.पा. । तत्र-स्यापने स्वमाहारम्यहानिभिया यो गुरं न निक, स गुरुगुप्तिकः। 'सौनिको वर्णिकश्रेय-' इ. मो. पा.। तत्र वर्णिकया जीवतीति वर्णिकः मुमिका ग्रहणकर्तेति केचित् । भिषक्-भैषज्यवृत्तिः, धर्मार्थे तु ये सर्पद्रष्टादीश्विकित्सन्ति, ते भोज्यामाः ।-- आप. ध. सू. टी. । पार्षिणकः-पार्षिणक्त्मत्ता स्त्री, तया जीवतीति पार्षिणकः । 'पार्षिणः पाश्चात्यभागे -स्यात् पादमुलोन्मदक्षियोः। देति विश्वः। अन्यत् प्रसिद्धमेव, किश्रिद्धपाक्यातपूर्वे च ।

गान्धर्वे लोहकारश्च सौचिकस्तन्तुवायकः । चकोपजीवी रजकः कितवस्तकरस्तथा ॥ ष्वजी मालोपजीवी च शुद्राध्यापकयाजकौ । कुलालिश्चनकर्मा च वार्धुषिश्चमेविकयी ॥ समर्घ पण्यमाहृत्य मह्घ यः प्रयच्छति । स वै वार्धुषिको नाम यश्च बृद्धचा प्रयोजयेत् ॥ वृथाश्रमी वृथादाता जाश्रमाणां च मेदकः। पुण्यस्य विक्रयी यश्च योनिसङ्करकस्तथा ॥ रङ्गोपजीवी कुण्डाशी वीरहा गुरुगुप्तिगः। भिषेक् च गरदश्चेव रूपाजीवी च सूचकः ॥ सौनिकः पार्ष्णिकश्चैव निषादेन समाः स्मृताः ॥ कर्मस्वेतेषु यो मोहाद्वाद्वाणी वर्त्तते सदा। प्रायश्चितेऽपि चरितेऽपरिहार्यो भवेत्स हि ॥ एते ब्राह्मणचाण्डालाः सर्वे ब्रह्महणः किल । तस्मारैवे च पैत्र्ये च बर्जितास्तत्त्वदर्शिभिः ॥ एतेपामेव सर्वेषां प्रत्यापत्ति तु मार्गशाम्। मैक्षात्रमुपयुक्तानो द्विजञ्चानद्रायणं चरेत् ॥ १

-स्थाणुका अश्चातृमती इति मदनः। वृधाश्चमी वेदबाह्यजटा-धारणादिना। आश्चमाणां तु भेदकः तद्विरुद्धकारित्वात् आश्चमधमे-हिंसक इति कल्पतरौ। योनिसङ्करिको व्यभिचारी। कुण्डाशी चतुः-षष्टिपळात्रभक्षक इति शूळपाणिः। युक्तस्तु-

'पत्यौ जीवति क्रण्टस्तु मृते भक्तरि गोलकः।

यस्तयोरत्रमश्राति कुण्डाशीत्युच्यते बुधैः ॥ (३।१७४) इति मनूक एव । वीरहाऽग्नित्यागी। गुरुगुप्तिगो दण्डादिना गुरोः शास्तेति प्राच्याः। गुरुनिह्नवकारीति मदनः। रूपाजीवी वेशकरः, ताम्रादीनां स्वर्णादिसदशरूपकारी वा। सुचकः पिशुनः। सना घातस्थानं, तेन जीवत्यसौ सौनिकः। अत्रापि कौशीळव्याजितः भनस्यागः।

वय विष्णूरिष्टेषु--

विष्णुः-( ५४।१४ ) 'समुत्कर्षानृते गुरोश्चालीकनिवन्धे तदाक्षारणे च मासं पयसा वर्तेत' इति ।

- इदं च मतिपूर्वम् । आधारणं व्यमिचाराभिज्ञापः । शङ्कोऽपि—- ( १७१५ )

> ' क्षिप्त्वाऽप्रावशुचि द्रव्यं तदेवाम्भसि मानवः । मासमेकं व्रतं कुर्यादुपाकम्य तथा गुरुम् ॥ '

अस्मिनेव विषये सुमन्तुः— 'देवर्षिन्नाद्याणाचार्य्यवितृमातृनरेन्द्राणां प्रतिष्ठीवने आकोशने चौल्मुकेन जिह्नां दहेक्रिरण्यं दद्यात् '।

अमितपूर्वे गुरोर्निर्बन्धे तु विसष्टः--- (२१।३१) 'गुरोरलीक-निर्वन्धे कुच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वा सचैलक्षांतो गुरुप्रसादात्यूतो भवति।' याज्ञवक्त्यः- (३।२९१)

'गुरुं त्वंकृत्य हुंकृत्य विंप्नं निर्जित्य वादतः। बष्का वा वाससा क्षिप्रं स्नात्वा चोपवसेदिनम्॥' बृहस्पतिना तूत्तरार्द्धम्

'ताडिथित्वा तृणेनापि प्रसादीव विशुद्धयति ' (२।२७ इति पठितम् । इदमकामतः ।

कामसस्तु शङ्कालिखिती—'भाकोशानृतवादे एकरात्रं त्रिरात्रं चोपवासः' इति ।

यत्तु वसिष्ठः— (१५।१५) 'आचार्यमातृपितृहन्तारस्तत्प्रसादा-दपापाः ' इति; तदप्यज्ञानतः । हन्तारोऽस्पतरदुःस्वकराः ।

यत्त्वापस्तम्यः-(१।२६।३-६) ' अनाक्रोश्यमाक्रोश्य त्रिरात्रमक्षार-लवणमोजनम् । शूद्रस्य सप्तरात्रमभोजनम् । स्त्रीणां च ' तद्पि झानतः । अत्रानुक्तविशेषप्रायश्चित्तेषु वार्द्धुष्यलवणिक्रयादिषु, कक्तविशेषप्रायश्चित्तेषु च गोवधादिपूपपातकसामान्यप्रायश्चितानि जातिशक्त्याद्यपेक्षया योष्यानि । तत्रोत्तमं मानवं वृष्भैकादशगोयुतं त्रैमासिकम् । ततो न्यूनं द्वैमासिकम् , ततो न्यूनं मासं यवागूपानमिति । -एतानि कामतः । - अकामतस्तु---

' उपपातकशुद्धिः स्यादेवं चान्द्रायणेन वा । पयसा वाऽपि मासेन पराकेणाथवा पुनः ॥'(३।२६५)

इति याज्ञवल्क्योक्तानि।

इत्युपपातकप्रायश्चित्तानि समाप्तानि ।

अथ जातिश्रंशकराण्याह मनु:- ( ११।६७ )

' ब्राह्मणस्य रुजः कृत्वा ब्रातिरव्रेयमययोः । जैह्यं पुंसि च मैथुन्यं जातिश्रंशकरं स्मृतम् ॥' इति ।

विष्णुस्तु-(३८।४) पशुमैथुनमपि पपाठ। तेषु प्रायश्चित्तमाइ मनुः—(११।१२४)

' जातिश्रंशकरं कर्म क्रत्वाऽन्यसममिच्छया। चरेत्सान्तपनं कृच्छ्रं प्राजापस्यमनिच्छया॥' एतचाभ्यास इति गूलपाणिः।

[१] सङ्करीकरणान्याह मनुः— (११।६८)

' खराश्वोष्ट्रमृगेभानामजाविकवधस्तथा । सक्करीकरणं झेयं मीनाहिमहिषस्य च ॥' इति ।

विष्णुः-(३९।१) ' प्राम्यारण्यपशूनां हिंसनं सङ्करीकरणम्' इति ।

[२] अपात्रीकरणान्याह मनु:- ( १२।६९)

' निन्दितेभ्यो धनादानं वाणिज्यं शूद्रसेवनम् । अपात्रीकरणं श्रेयमसत्यस्य च भाषणम् ।। 🔏 इति ।

उपपातकेषु शूद्रसेवानापदि, इदं तु सच्छूद्रस्यापदि सेवनमिति मेदुः। एवमन्यत्र ।

ि [३] मलिनीकरणान्याह मनः- (११।७०)

' कृषिकीटक्योहत्या भेचानुगतभोजनम् । क्लेघ:कुसुमस्तेयमधैय च मलावहम् ॥' इति ।

विष्णुः—( ४१-१) माम्हीमा क्रिक्ट मि

' पक्षिणां अलजानां च पातनं तुः मलावहम् ॥ विदेशि । 🕾

े युद्धीज्यमपि शाकादि एकत्र पिटकादी मयेन सहानीतं, तस्य भोजनम्। मेर्पातिबिस्तु-मधानुगतं मयर्थस्पृष्टमाद् । तम्, तत्र प्रायविसगीरवात् ।-क्रक्टः। अत्र जातिश्रंशकरत्वादिसंझा रूढा, न यौगिकी। अवेयाघाणेऽपि जातिश्रंशापत्तेः। क्षत्रियादीनां पात्रत्वाभावात्तान्त्रस्यपात्रीकरण-संज्ञाबाधाव।

त्रिषु प्रायश्चित्तमाह मनुः— (११।१२५)

'सङ्करापात्रकृत्यासु मासः शोधनमन्दवः। मलिनीकरणीयेषु तप्तः स्याद्यावकरूयहम् ॥' इति ।

विष्णु:-(३९।२)

' सङ्करीकरणं कृत्वा मासमश्रीत यावकम् । कृच्छ्रातिकृच्छ्रमथवा प्रायिश्चतं तु कारयेत् ॥ '

-अत्राज्ञानात्सक्करीकरणानुष्ठाने मासं यावकाशनम् । ज्ञानात्कुच्छ्रा-तिकुच्छ्रम् । अज्ञानाभ्यासे चान्द्रायणम् । ज्ञानाभ्यासे तु चान्द्रायणद्वयं करूपम् ।

विष्णुः- ( ४०।२ )

' अपात्रीकरणं कृत्वा तप्तकुच्छ्रेण शुद्धवति । शीतकुच्छ्रेण वा भूयो महासान्तपनेन वा ॥ '

प्रज्ञानादपात्रीकरणे तप्तकृच्छं शीतकृच्छं वा, ज्ञानाषु महासान्त-पनम्। चान्द्रायणं पूर्ववत्।

विष्णु:-( ४१।५ )

' मिलनीकरणीये तु तप्तकुच्छ्रं विशोधनम् । कुच्छ्रातिकुच्छ्रमथवा प्रायिक्षत्तं विशोधनम् ॥ '

अज्ञानान्मिलनीकरणानुष्ठाने त्र्यहं यावकम् । ज्ञानात्तप्रकृष्ट्रः । अज्ञानतोऽभ्यासे कृष्ट्यातिकृष्ट्यम् । पतानि जातिभंशकरादिषु सामान्य- प्रायश्चित्तानि ब्राह्मणरुजः करणादिमध्ये यत्र प्रातिस्वकं प्रायश्चित्तं नोकं तत्र । विशेष- वत्र, यत्र वोकं तत्रापि जातिशक्तिगुणाग्यपेश्चया योज्यानि । विशेष- वधप्रायश्चित्तमुक्तं प्राक् ।

इति जातिभ्रंशकरादिप्रायश्चित्तम्।

जय प्रकीर्णकप्रायश्चित्तानि ।

तत्त्वरूपमुक्तं विष्णुना-(४२।१) 'यदमुक्तं तस्वकीर्णकम्' इति। -महापातकादिमछिनीकरणान्तेषु यस पेरिगणितं,तस्प्रकीर्णकमित्यकः। मनुः-- ( ११।१९८ )

' शरणागतं परित्यज्य वेदं विद्याच्य च द्विजः । संवत्सरं यवाहारस्तत्पापमपसेधति ॥' इति ।

वेदविष्ठावनम् । चाण्डालादिश्चितिपथे धनध्यायेषु च पाठः । वसिष्ठः-- (२३।२९) 'पतितचण्डालशवश्चावणे त्रिरात्रं वाग्यता धनअंत धासीरम्सहस्रपरमं वा तद्भ्यस्यन्तः पूता भवन्तीति विज्ञा-यते ' इति ।

—शवश्रावणं शवस्तिभावध्ययनम् । सहस्रपरममिति यावान् भाग-श्राण्डालादिभिः श्रुतस्तावन्तं भागं सहस्रकृत्वो जपेदित्यर्थः ।

यत्तु षट्त्रिंशन्मते—' चण्डालश्रोत्रावकाशे श्रुतिस्मृतिपाठ एकरात्रम-भोजनम् ' इति; तदबुद्धिपूर्व सकुच्छ्रवणे ।

नित्याकरणे सामान्यप्रायश्चित्तं मनुराह- (२१।२०३)

'वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समितिकमे । स्नातकव्रतलोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम् ॥' इति ।

नित्ययञ्चाद्यकरणे आचारमाधवीये प्रजापति:'दर्श च पूर्णमासं च लुःवाऽयोभयमेव वा ।
एकस्मिन् कुच्छ्रपादेन द्वयोश्वेन शोधनम् ॥

हिर्वियक्षेष्वशक्तस्य छप्रमप्येकमादितः । प्राजापत्येन शुध्येत पाकसंस्थासु चैव हि ॥ सन्ध्योपासनहानौ तु नित्यक्कानं विखोप्य च ।

होमं च नैत्यकं शुध्येद्वायत्र्यष्टसहस्तकत् ॥

स्मान्ते सोमयझानां हानौ भान्द्रायणं चरेत्।

अकृत्वाऽन्यतमं यज्ञं यज्ञानामधिकारतः॥ उपवासेन शुद्धयेत पाकसंस्थामु चैव हि ।' इति ।

कात्वावनः— ( २।८।१९–२० ).

' पितृयक्वात्यये चैव वैश्वदेवात्ययेऽपि च । सनिष्ट्वा नवयक्वेन नवाश्वप्राशने तथा ॥ भोशने पितशासस्य त्यार्वेदवानरो भवेत्।' इति ।

१ जनक्याच्यं वेदमञ्चाप्य । कुं

विहित्तदक्षिणापर्याप्तद्रव्यालामेऽपि नित्यं न लोपयेत्। तदाह बौधायन:-

' यस्य नित्यानि लुप्तानि तथैवागन्तुकानि च। विपन्नपि न स स्वर्ग गच्छेत पतितो हि सः ॥ तस्मात्कनदैः फलैर्मूलैर्मधुनाऽऽज्यरसेन वा । नित्यं नित्यानि कुर्वीत न च नित्यानि छोपयेत्।। '

पश्चमहायज्ञाकरणे तु बृहस्पति:- (२।१३-१४)

' अनिबर्स्य महायज्ञान्यो भुक्के प्रत्यहं गृही । **अ**नातुर: सति धने कुच्छ्राद्धेन स शुद्धयति ॥ ' यतश त्रिदिनातिपात इति केचित् ।

तथा-

' आहिताग्रिरुपस्थानं न कुर्याद्यस्तु पर्वणि । ऋतौ न गच्छेग्रायाँ वा सोऽपि ऋच्छ्राईमाचरेत् ॥ ' विष्णुरपि- (५४।८) 'पेर्बानारोग्धवर्ज ऋतावगच्छन्पत्नी त्रिरात्रमुपवसेत्। ' ऋतुरत्र स्नानदिनादारभ्य द्वादशदिनानि। यसु संवर्त्तः— ( बौ. ४।१।२३ )

'ऋतौ नोपैति यो भार्या नियतां व्रतचारिणीम्। नियमातिकमात्तस्य प्राणायामशतं स्मृतम् ॥ इति ।

तदकामतः । एतम समानदेशविषयम् ।

' ऋतुकातां तु यो भार्या सन्निधी नोपगच्छति । घोरायां भ्रूणहत्यायां पितृभिः सह मज्जति ॥ (परा.३।१५) इति मिताक्षरावचनात् । एतदेव प्रायश्चित्तं स्त्रिया अपि ऋतौ भर्तुरनुपसर्पणे भवति । तस्या अपि नारदीये दोषदर्शनात् ।

' आहुता या तु वै भर्जा नोपयाति स्वरान्विता। सा ज्वाङ्की जायतेऽपुत्री दशक्षिणि पश्च च ॥१ इति । तायु तु स्रीत्वादर्बम् ।

हारीतः—

'बहन्यमण्डलं रिक्तमस्नातोऽश्रेक्ष भोजनम् । अद्दोरात्रेण शुद्धः स्थादिनजप्येन चैव दि ॥ 🔧

बान्न चकारेणोपवासदिनजपयोः समुप्रयः। ऋपशृङ्गः⊸

' इन्द्रचापं पंखाशामि यद्यन्यस्य प्रदर्शयेत्। प्रायित्रज्ञत्तमहोरात्रं धंनुर्दण्डश्च दक्षिणा ॥' इति । धनुषो दण्डस्य च क्रमेण दानं ज्ञातव्यम्। <del>बह्विराः—</del> ( अत्रि. ५।२९ )

'अनापदि चरेद्यस्तु सिद्धां मिक्षां गृहे वसन्। दशरात्रं पिबेद्वज्रमापत्काले १यहं द्विजः ॥ १ इति ।

🗕 वेंज्रं वज्रकुच्छ्रसम्बन्धि द्रव्यम् । एकस्यां पङ्क्तौ विषमदाने तु यम:-

> ' न पङ्कषां विषमं दद्याञ्च याचेत न दापयेत्। याचको दापको दावा न वै स्वर्गस्य गामिनः ॥ प्राजापत्येन कुच्छ्रेण सुच्यन्ते कर्मणस्तयः ॥ <sup>१</sup>

स एव-

'नदीसङ्कमहन्तुश्च कन्याविव्रकरस्य 🔏 । समे विषमकर्तुश्च निष्कृतिनीपपद्यते ॥ ्र त्रयाणामपि चैतेषां प्रत्यापत्ति तु मार्गसाम्। मैक्षळब्धेन चान्नेन द्विजश्चान्द्रायणं चरेत् ॥ १ -सङ्कम चदकावतरणमार्गः । समे विषमकर्ता पूजायौ ।-রাজ্ঞান ( রঙাধ্ত )

' एकपङ्कथुपविष्टानां विषमं यः प्रयच्छति । 🦈 यक्ष याचत्यसी पक्षं कुर्याद्वहाहणि व्रतम् ॥ 🕹

ः १ ं नोम्नेण गुःसन्मिशं चावकं वृतपाचितम् । एरद्वप्रमितिः प्रोक्तं भगवान-जिरमबीत् ॥ **" ( अति. ५१३.९**०) हा ि । १९६५ हा भीर्तायः प्रीतका । १९६

<sup>🤋</sup> प्राधार्मि पलाधावने जातमभिम् ।—गोविन्दानन्दः । परुं मासमक्षातीति । पराधः कवादः-रमशानामिरिति तु युक्तम् । इदं शक्रवतुरिति व्यपदिश्य कामतो दर्शयित्वा रूप्यमानकत्रयं देयम्। प्रा. वि.

वसिष्टः- (१९।२६-२७)।२०।७) 'दण्ड्योत्सर्गे राजैकरात्रमुप-वसेविरात्रं पुरोहितः। कृच्छ्रमदण्ड्यदण्डने पुरोहितिवात्रं राजा।'

'कुनखी इयावदन्तश्च कुच्छ्रं द्वादशरात्रं चरित्वोद्धरेयाताम् 'इति ।

-उद्धरेयातां कुत्सितानां दन्तानां नखानां चोद्धरणं कुर्यातामित्यर्थः।

ष्ट्राह्मणस्य क्षत्रियाद्यभिवादने हारीतः — (२१।७-९) 'क्षत्रियाद्यभि-वादनेऽहोरात्रमुपवसेत्। द्वे वैद्यस्य। शूद्रस्याभिवादने त्रिरात्रमुपवास'इति। समित्युष्पहस्ताभिवादनेऽप्येविमिति केचित्। तथा – ' श्रण्यारूढपादुको-पानदारोपितपादोच्छिष्टान्धकारस्यश्राद्धकुज्ञपदेवपूजाभिरताभिवादिने त्रिरात्रमुपवासः स्यादन्यत्र निमन्त्रितेनान्यत्र भोजनेऽपि त्रिरात्रम्' इति।

देवादीनामाभिमुख्येन ष्ठीवनादौ सुमन्तुः - 'देवर्षिगोबाद्याणाचार्य-मानृपितृनरेन्द्राणां प्रतिष्ठीवन आक्रोशने जिह्यां दहेद्धरण्यं दद्यात्'इति । -प्रतिष्ठीवनमाभिमुख्येन ष्ठीवनम् ।

अथ मण्डरोद्यानदेवतागारादिभेदने।

काश्यपः— (११९५—२१) 'वापीकृपारामसेतुलतातडागवप्रदेवता-यतनभेदने प्रायश्चित्तम् । ब्राह्मणेश्यो निवेद्य चतस्य आज्याहुतीर्जुहुयात् 'इदं विष्णुः' इति प्रथमां 'मा नस्तोकः' इति द्वितीयां, 'विष्णोः कर्माणि' इति तृतीयां 'पादोस्यांत्याम्' इति चतुर्थीम् । यां देवतामुष्छे-दयति तस्ये देवताये ब्राह्मणान् भोजयेत् 'इति । एतबाल्पोपघाते । महतोपघातेऽभ्यासे प्राजापत्यादि कल्पनीयम् । देवता चात्र मृत्मयी पूजोज्झिता च प्राह्मा, प्रायश्चित्तस्याल्पत्यात् । ब्रन्यत्र तु दंडगौरवदर्शनेन प्रायश्चित्तगौरवं कल्प्यम् । 'दंडवत्प्रायश्चित्तानि भवंति' इति वचनात् ।

तथाऽत्र दंडगौरवमाहं कात्यायनः-

' हरेच्छिंचारहेद्वाऽपि देवानां प्रतिमां यदि । तद्वृहं चैव यो भिषात्प्राप्नुयात्पूर्वश्वाहसम् ॥ '

विष्णुरिय- (५।१६९)- ' जभक्ष्यस्याविकेयस्य विकयी प्रतिमा-भेदकक्ष उत्तमसाहसं दंडनीयः।

<sup>ा</sup> युवा सुवासा ' इति तृतीया ' देश्राम्यां ' इति चतुर्थी पन्यसुपाय्येन सस्ये च देवताये पूर्णाहुर्ति जुहुयात् ' इति मृ. पा. ।

भत्र भग्नोद्धारादिकमप्याहतुः शंखिखिखितौ-' प्रतिमारामकूपछं-क्रमणध्वजसेतुनिपातभंगेषु तत्समुत्थापनं प्रतिसंस्कारेऽष्टशतं च 'इति। मृतः— (९।२८५)

'संक्रमध्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः।
प्रतिकुर्व्याच तत्सर्व पश्च दद्याच्छतानि च।।' इति ।
जन्न च प्रतिमातद्भेदतारतम्येन दंडप्रायश्चित्तयोव्यवस्थोनेया।
पत्न्या दारिद्र्यादिना भर्त्तुरतिक्रमे आपस्तंबः—( ध.सू.१।२८।२० )
'भर्त्तुरतिक्रमे कुच्छूं' इति ।

—अतिकमो दारिद्यकोधमात्सर्थ्यादिनाऽवमाननम् । पर्वणि मैथुने विष्णुपुराणे निन्दाश्रवणम्–( ३।११।१४–१५ )

' चतुर्वयष्टमी चैव ध्यमावास्याऽथ पूर्णिमा । पर्वाण्येतानि राजेंद्र रविधंकांतिरेव च ॥ स्नितेलमांससंमोगी पर्वस्वतेषु यो नरः । विष्मूत्रभोजनं नाम प्रयाति नरकं मृतः ॥'

मित्राक्षरायां स्मृत्यंतरे---

'अष्टम्यां च चतुर्द्द्रयां दिवा पर्वणि मैथुनम्। कृत्वा सचैलं स्नात्वा च वारुणीभिक्ष मार्जयेत् ॥' इति । आद्धदिनमैथुने च 'स्नातकत्रतलोपे च '(म. ११।२०३) इत्यनेनोपवास एव । वमने शातातपः—

' विच्छईने द्विजातीनां भिन्नभांडे च भोजने पंचगन्येन शुद्धिः स्यादिति शातातपोऽनवीत् ॥ ' माषादिवमने तु विशेषमाह यमः—

' मयूरमाषमांखानि भुक्त्वा वा वमति द्विजः । त्रिरात्रमुपवासोऽस्य प्रायश्चित्तं विश्वीयते ॥ प्राणायामैकिभिः स्नात्वा घृतं प्राप्त्य विशुध्यति । '

तथा यहोपनीतादिनाशे ' मेखलादंडाजिनयहोपनीतानपातेषु च मनोज्ञतनतीभिञ्चतस आज्याद्वतीर्द्धत्वा पुनर्यथार्थे प्रतीयात्। असरुद्धेस-भोजनमभ्युत्रितेऽभिनिर्मुके बांते दिवास्त्राने नमसीदर्शने नमस्वापे दमशानमाकम्य ह्यादीं खारुह्य पूज्यातिकमे वैताभिरेव जुहुयात्। अग्य-समिधने स्थावरसरीसृपादीनां वधे 'यहेवा देवहेडनं ' इति कूष्मांडीभि-राज्यं जुहुयात्। मणिवासोगवादीनां प्रतिप्रहे साविञ्यष्टसहस्रं जपेत् ' इति। ' मनो ज्योतिर्जुपताम् ' इति मनोलिंगाभिः। 'त्वमग्ने व्रतपा असि ' इति व्रत्तिलेगाभिश्च। यथार्थ उपनयनोक्तेन विधिना। समंत्रकं प्रतीयाद्गृह्वीयात्।

अभ्युदितादिस्वरूपमाह यमः—

'सूर्योदये तु यः शेते स सूर्योदित सच्यते। स्रातंगते तु यः शेते सूर्ये निर्मुक्त एव सः॥ १ इति। सकामतोऽभ्युदिते प्रायश्चित्तमाह यमः—

व्यजीणेंऽभ्युदिते वांते इमश्वकर्मणि भोजने । दुःस्वप्ने दुर्जनस्पर्शे स्नानमात्रं विधीयते ॥ १

अत्रैव कामतो गौतमः (३।५।२१) ' सूर्याभ्युदितो त्रसचारी तिष्ठेदहरभुंजानोऽभ्यस्तमितश्च रात्रिं सावित्री जपेत् '। अभ्यासे स्वावृत्तिरुक्षा।

गर्भाधानादिसंस्कारातिपचौ तु जाश्वलायनः—

'बारभ्याधानमा चौछातकाछेऽतीते तु कर्मणाम् । व्याहृत्याच्यं सुसंस्कृत्य हुत्वा कर्म यथाक्रमम् ॥ पतेष्वेकैकछोपेऽपि पादकुच्छ्रं समाचरेत् । चूडाथा अर्डकुच्छ्रः स्यादापदि स्वेवमीरितम् ॥ धनापदि तु सर्वत्र द्विगुणं द्विगुणं चरेत् ॥ ' कात्यायनोऽपि—

' लुप्ते कर्मणि सर्वत्र प्रायश्चित्तं विधीयते । प्रायश्चित्ते कृते पञ्चाल्लुप्तं कर्म समाचरेत् ॥

क्रियासलायनः— (९।१९।२०) 'यदुक्तं च यथाकाले कुर्यात्संस्कार-कर्म च । असामर्थ्यात्कृतं नो चेदिधिस्तस्य कथं भवेत् ? ॥ प्रायित्तं विधा-वादाविकेस्य च कर्मणः । कृत्वारी कृष्कृमेकैकं लुतकर्माणि कारयेत् ॥ इत्याह ।

- 'त्वं नः ' ' स्व त्वं न ' इत्याभ्यां ' इमं मे ' स्वेतया ऋचा । ' ये ते शत ' ' मयाख्रा'भ्या'मुदुत्तम'मृचाहुतीः ॥ हुत्वा पृथक् पृथक् पादमर्दे चौके समाचरेत् । स्रीणामप्येवमेव स्याज्याताद्यामंत्रिका किया ॥' इति । गर्भाषानाकरण एवाश्वकायनः—
- 'गर्भाघानस्याकरणे तस्यां जातस्तु दुष्यति । धकुत्वा गां ततो दत्त्वा कुर्यास्पुंसवनं पतिः ॥' इति । श्रुवादी वृद्धपराशरः—( ८१२९६,९८ )
- ' विप्रः श्चत्कृत्य निष्ठीच्य कृत्वा चानृतभाषणम् । वचनं पतितैः कृत्वा दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत् ॥ प्रेक्षणं शशिनोऽकस्य ब्रह्मेशविष्णुसंस्मृतिः ।' एतः जलाभावे कर्मणि च्यापृतो वा ।

### अत एव वृद्धशातातपः-

' श्रुत्वा निष्ठीव्य वासस्तु परिधायाचमेद्वुधः । कुर्यादाचमनं स्पर्श गोप्रष्ठस्य च दंशनम् ॥ यथाविभवतो शेतत्पूर्वाभावे ततः परम् । अविद्यमाने पूर्वोक्ते उत्तरप्राप्तिरिष्यते ॥ ' इति ।

संवत्सरं कियातिपाते विष्णुपुराणम् – (३।१८।४०-४१)

' संवत्सरं कियाहानिर्यस्य पुंसः प्रजायते । तस्यावछोकनात्सूर्यो निरीक्ष्यः साधुमिः सदा ॥ स्पृष्टे क्रानं सचैछं तु शुद्धिहेतुर्महामते । पुंसो भवति तस्योक्स्या न शुद्धिः पापक्रमणः ॥ ' इति ।

१ 'त्वं नो अमे ' (शु. य. २१।३) 'स त्वं नो ' (शु. य. २१।४) 'इमं मे ' (शु. य. २१।१) 'ये ते शतं ' (कात्या. औ. स. २५।१)११ आप. थ्री. स्. १।१३।१) 'अयाधामेः' (मैत्रा. १।४)३ काठकर्स. ५।४ आय. थ्री. स्. १।१३३३ आप. थ्री. स्. ३।११३३ स्. १।२६।१३ वि. के. य. स्. १।२६।१३ 'व्युत्तमं ' (तृ. मं १।२४।१५ शृ. य. १२।१२ तै: सं. १।१९।११।१३ )

अत्र च प्रायश्चित्तविशेषाश्रवणादेकाहातिक्रमे चैकाहमभोजनस्योक्त-त्वात्तदनुसारेण च षष्ट्यधिकशतत्र्यदिनापचारे ताबदुपवासकरणाशके-स्तरप्रत्याम्नायत्वेन षडुपवासेरेकैकप्राजापत्यकरूपनया त्रिचत्वारिंशस्प्रा-जापत्या उपवासद्वयं च योज्यम्।

निमंत्रणं गृहीत्वा त्यागे तु **यमः—** 

कतनं कारयित्वा तु योऽतिपात्तयति द्विजः।

ब्रह्महत्यामवाप्रोति शृद्धयोनौ च जायते ॥ एनस्मिन्नेनसि प्राप्ते ब्राह्मणो नियतत्रहः ।

यतिचांद्रायणं चीर्त्वा ततः पापात्प्रमुच्यते ॥ ' इति ।

निमंत्रितस्यानाह्यानेऽप्येतदेव । एतच कामाभ्यासे ।

बन्यत्र भोजने तु हारीतः-( २१।१२ )

' अन्यत्र निमंत्रितेनान्यत्र भोजनेऽपि त्रिरात्रम् ' इति ।

अनृतवचनादौ तु शंखलिखितौ— 'आक्रोशनानृतवादे एकरात्रं त्रिरात्रं चोपवास ' इति ।

कामतोऽभ्यासे तु- ' असत्यभाषणं शूद्रसेवनमपात्रीकरणं कृत्वा तप्तकृच्छ्रेण शुद्धवति ' (४०१२) इति विष्णूक्तं झेयम् । वधफलकेऽनृते तु व्यसनप्रायश्चित्तप्रसङ्गेनोपपातकेषु प्रागुक्तम् ।

निषिद्धदेशगमने देवलः -- (१६)

' सिन्धुसौराष्ट्रसौवीरांस्तथा प्रत्यन्तवासिनः । अङ्गबङ्गकलिङ्गांश्च गत्वा संस्कारमहेति '।।

कर्मनाशाज्जलस्पर्शादी स एव--

'कमनाशास्त्रस्पर्शास्त्ररतोयाविस्तात्। गण्डकीबाहुतरणात्पुनः संस्कारमहेति॥' तीर्थयात्रां विना चैतत्,

' अङ्गवङ्गकलिङ्गांत्रा सौराष्ट्रमगधानि । तीर्थयात्रां विना गच्छेत्पुनःसंस्कारमर्हति ॥ ' इति स्मरणात् । तदेशवासिनां तु प्रायक्षिततारतम्यं कल्पनीयम् । ज्ञणमध्ये कुमिपाते गरुडपुराणे-

'जायन्ते यस्य शिरसि क्रमेयो विनतात्मज ! । कृच्छ्रं तदाचरेत्प्राज्ञः शुद्धये कश्यपात्मज ! ॥' इति । यत्तु च्यवनः – 'कृमिद्शेने सान्तपनं वृषमो दक्षिणा ' इति; तशुग-पदनेकन्नणेषु कृम्युत्पत्तौ ज्ञेयम् । अत्र क्षत्रियादीनां पादपादं न्यूनम् । खरयानाद्यारोहणे याज्ञवल्क्यः — (३।२९०)

'प्राणायामी जले स्नात्वा खरयानोष्ट्रयानगः। नग्नः स्नात्वा च भुक्त्वा च गत्वा चैव दिवा स्नियम्॥' —खरयुक्तयानं शकटादि। एतच-

' उष्ट्यानं समारुद्धा खरयानं च कामतः । संवासा जलमाप्लुत्य प्राणायामेन शुध्यति॥'(म.११।२०१) इति मनुबृहस्वतिस्मरणात्कामकारविषयम् । अकामतस्तु स्नान-

भात्रम् । अत्रैव विष्णुः-(५४।२३) 'उष्ट्रेण खरेण वा गःवा नमः स्नात्वा च अक्रवा च प्राणायामं कुर्यात् 'इति । साक्षात्खरोष्ट्राचारोहणे तु यमः-

'खरयानमुष्ट्रयानं वा योऽधिरोहेहिजोत्तमः। अयो वा प्रविशेत्रप्रस्तिरात्रं क्षवणं स्मृतम्॥' इति। दिवामेधुनादौ तु प्रायश्चित्तमाह शङ्कः— (१७।५४)

'दिवा तु मैथुनं कृत्वा नग्नः स्नात्वा तथाऽम्भसि । नग्नां परिषयं दृष्ट्वा दिनमेकमभोजनम् ॥' इति । अत्र नग्नस्नानादावेकरात्रत्रिरात्रयोगभ्यासाद्यपेक्षया व्यवस्था दृष्टव्या।

१ शिरोव्यतिरिक्तांत तु वसिष्ठः—' वणद्वारे कृमिर्यस्य सम्भवेतु कदाचन । प्राजापत्येन शुद्धयेत हिरण्यं गौर्वासो दक्षिणा ॥ ' (१८।१४) इति ।

३ 'स्नात्वा तु वित्रो दिग्वासाः ' इति पादान्तरम् । ३ अत्रापवादो मोजनकृत्हरैं – (प.३) ज्यासः — 'अनृतावतुकाले वा दिना रात्रौ तथापि वा । प्रोवितस्तु कियं गच्छेत्प्रायिक्ती भवेत्र च ॥ ' इति । २२

### अनुद्कमृत्रपुरीषकरणे यममनू —

'आपद्रतो विना तोयं शारीरं यो निषेवते । एकाई क्षपणं कृत्वा सचैलं स्नानमाचरेत् ॥' इति ।

अनापदि द्विगुणम् । एतच कामतः ।

धत्रैव सुमन्तुः— 'अनुदकमूत्रपुरीपकरणे नलकेशरुधिरप्राशने सद्यःस्नानं घृतकुशिहरण्योदकपानं च ' इति । अत्र घृतादिपानस्य प्रायश्चित्तार्थत्वाद्भोतननिवृत्तिः।

### यस्त्रङ्गिराः-

' कृते मूत्रपुरीषे वा यदा नैवोदकं भवेत्। स्नात्वा सञ्जोदकं पश्चात्सचैछस्तु विशुष्यति॥' इति,

यच शातातपः – (१३) 'अनुद्कमृत्रपुरीपक्रणो सचैलं स्नानं महाञ्याद्वतिहोमश्च' इति; तदकामतः।

अत्रैव मनु:-(११।२०२)

' विनाऽद्भिरप्सु चाप्यन्तः शारीरं सिन्नेषेध्य तु । . सचैछो बहिराप्छत्य गामालभ्य विशुद्धवति ॥' इति ।

# यत्तु स एव-

'अटब्यामटमानस्य ब्राह्मणस्य विशेषतः । प्रणष्टसिल्ले देशे कथं शुद्धिविधीयते ॥ अपां दृष्ट्वेव विप्रस्तु कुर्व्याचैव सचैलकम् । गायण्यष्टशतं जप्यं स्नानमेत्तसमाचरेत् ॥ देशं कालं समासाद्य अवस्थामात्मनस्तथा । धर्मशौचेऽवतिष्ठेत न कुर्याद्वेगधारणम् ॥ त्रिरात्रं चाप्युपवसेष्यहं त्रिषवणी भवेत् । त्रथेवाम्भसि मग्नस्तु त्रिःपठेद्दधमर्थणम् ॥ ' इति ।

-धर्मशौचं शास्त्रीयं शौचम् । वेगधारणं शास्त्रीयशौचप्रतीक्षया मूत्र-पुरीषोत्सर्गवित्रम्त्रं न कुर्यादित्यर्थः । त्रिरात्रोपवासस्त्वनापदि कामतः ।

अप्युकामतो मूत्रपुरीषोत्धर्गयोरभ्यासे शङ्कालिकितौ-रितोमूत्रपुरीषाः प्युदके कृत्वा त्रिरात्रोपोषित 'इदमापः प्रवहत 'इति जपेत्' इति । यत्तु सुमन्तुः— 'अप्स्वग्नौ वा मेहतस्तमकुच्छूम् ' इतिः तत्कामतो- ऽत्यन्ताभ्यासे ।

स्वपुरीषदर्शनादौ यमपराशरौ- ( य. ५।१३ )

'प्रत्यादित्यं न मेहेत न पश्येदात्मनः शकृत् । हन्नु सूर्य निरीक्षेत गामिंग्न ब्राह्मणं तथा ॥' इति । यज्ञोपवीतं विना वान्तिकमूत्रोत्सर्गादिकरणे तु मदनरत्ने स्मृस्यन्तरम्

> ' विना यज्ञोपवीतेन यद्युच्छिष्ट्रो भवेहिजः । प्रायश्चित्तमहोरात्रं गायञ्यष्टशतं तु वा ॥' इति ।

ऊर्ध्वोच्छिष्टे उपवासः। अधगोच्छिष्टे गायज्यष्टरातजप इति व्यवस्था।

यत्तु तत्रैव—

' पिवते। मेहतश्चैव भुक्ततोऽनुपवीतिनः । प्राणायामत्रिकं षट्कं नक्तं च त्रितयं क्रमात् ॥ ' इति; तदकामतः । यत्तु वृद्धपराशरः— (८।२९४-९५)

' येझोपवीतेन विना भोजनं कुरुते द्विजः। अथ मूत्रपुरीषे वा रेतःसेचनमेव वा ॥ त्रिरात्रोपोपितो विषः पादकुच्छ्रं तु भूमिपः। अहोरात्रोषितो वैश्यः शुद्धिरेषा पुरातनी॥ '

इति; तत्कामतोऽभ्यासे।

भुक्तवतोऽनाचान्तस्योत्यानेऽपि तत्रैव- ( म. भा. १४।१०६।२० )

'यदोत्तिष्ठत्यनाचान्तो भुक्तवानशनात्ततः । सद्यः स्नानं प्रकुर्वीत सोऽन्यथाऽप्रयतो भवेत् ॥' इति ।

१ विना यज्ञोपवीतेन द्विजातिर्ययुपस्पृशेत्। प्राजापत्यं प्रकृतीत निष्कृति-र्नान्यथा भवेत्॥ विना यञ्चोपवीतेन भुद्धे तु बाह्मणो यदि । स्नानं कृत्वा जपं कुर्वन्तु-प्वासेन शुद्धपति ॥ १ ( त. हा. २१,२३ ) मरीचिः— 'ब्रह्मसूत्रं विना भुद्धे विष्मूत्रं कुरुतेऽथ वा । गायत्र्यष्टसहस्रेण प्राणायामेन शुद्धपति ॥ १ मण्डनः— 'यञ्चोपवीतस्याभावे वस्त्रोपन्यानमाचरेत् । तदभावे तु सूत्रेण त्रिवृता संन्ययीत सः ॥ १ यश्चोपवीतनाशे हारीतः— 'मनोव्रतपतिभिष्यतस्य भाष्याहुतीर्दुत्या पुनर्यथार्थे प्रतिपादयेत् हिता । मनोलिक्षकाभिः, 'त्यममे व्यतपा असि ' इस्यादिव्रतिलक्षकाभिश्वर्यथः ।—प्रा. सु.

पलाशयनाचारोहणे शङ्घः- (१७।५१)

' अध्यास्य शयनं यानमासनं पादुके तथा । पलाशस्य द्विनश्रेष्ठिसात्रं तु व्रती भवेत् ॥' इति ।

निषिद्धकाष्ट्रेन दन्तधावने वृद्धपराशरः— (८।३०७)

' पालाशशिशिपाकाष्ट्रदन्तधावनक्रत्ररः । दिवाकीर्तिसमस्तावद्यावद्गां नैव पश्यति ॥' इति । एतम् निषद्धकाष्टान्तराणामप्युपलक्षणम् । खन्तरा गमनेऽपि तत्रैव-

े हो विष्रो ब्राह्मणाग्नी च दम्पती हो दिजोत्तमी। अन्तरेण यदा गच्छेत्कृच्छ्रं सान्तपनं चरेत् ॥ होमकाले तथा दोहे स्वाध्याये दारसंप्रहे। अन्तरेण यदा गच्छेहिजश्चान्द्रायणं चरेत्॥'

यन्विज्ञराः- (६१)

दम्पत्योर्विप्रयोरम्योर्विप्राग्न्योर्गोर्द्विजातिषु । अन्तरा यदि गच्छेतु द्विजञ्चान्द्रायणं चरेत् ॥ ' शति । तत्कामतः । एतदेव च—

'विप्राग्न्योविप्रिषण्डानां भवोक्ष्णोविष्णुतार्क्ययोः। भानुन्योमाविष्ठानां च न कुर्यादन्तरागतिम्॥' इति पराशरोक्तेऽपि द्रष्टन्यम्। वृद्धपराशरः— (शं. स्मृ. १७१५०)

'पादप्रतापनं कृत्वा कृत्वा वहि तथा सभः । कुशैः प्रमृज्य पादौ तु दिनमेकं व्रतं चरेत् ॥ ' स्वातकव्रताधिकारे कृतुः- 'एतेषामाचाराणामेकेकस्य व्यभिचारे एकरात्रोपोषणम् 'इति ।

वद्यचारिधमेलोपे वौधायनः " अत्रैव शौचाचमनसम्ध्यावन्दन-दर्भभिक्षाप्तिकार्यराहित्यशूद्राविस्पर्शनकौपीनकदिसूत्रयद्शोपवीसमेखला-दण्डाजिनत्यागदिवास्त्रापलत्रधारणपादुकाष्यारोहणमालाधारणोद्वर्तना-नुलेपनान्त्रन-जलकीडा-यूतनृत्यगीतवाद्याद्यभिरतिपाखण्डादिस्रम्भाषण- यर्थुषितभोजिनादि-प्रद्वाचारित्रवलोपज-सकलदोषनिहांरार्थं ब्रह्मचारी कुळ्व्रत्रयं खरेत्। महाञ्याहृतिहोमं ख कुर्यात्। प्रथमं व्यस्तसमस्ताभि-र्व्याहृतिभिक्षतस्त्र आज्याहृतीहेत्वा ॐ भूरप्रये च पृथिव्ये च महते च स्वाहा। ॐ भुवो वायवे चान्तिरक्षाय च महते च स्वाहा। सुवरादित्याय च दिवे च महते च स्वाहा। ॐ मुभूवः सुवश्चन्द्रमसे च नक्षत्रेभ्यश्च दिरम्यश्च महते च स्वाहा। ॐ पाहि नो खप्र एनसे स्वाहा। ॐ पाहि नो विश्ववेदसे स्वाहा। ॐ यद्यं पाहि विभावसो स्वाहा। ॐ सर्वे पाहि शतकतो स्वाहा। ॐ पुनरू जी निवर्त्तस्व पुनरप्र इपाया। पुनर्तः पाहांहसः स्वाहा। सह स्व्यानिवर्त्तस्वाप्ने पित्वस्व धार्या। विश्वित्वया विश्वतस्यरिस्वाहा। (ते. सं. १।५।३) पुनर्व्याहृतिभिः हुनेत् देवि।

--हुनेञ्जुहुयात् । **एतद**रुपधर्मछोपे ।

वाहुल्ये प्रायश्चित्तविशेषमाह ऋग्विधाने शौनकः— ( छ. ऋ. २१९ )

'तंबोधिया' (ऋ.सं.४।७।१०) जपेन्मन्त्रं छक्षंचैत्येशिवालये । ब्रह्मचारिणो धर्मस्य न्यूनं चेत्पूर्णमेव तत् ॥ १ इति ।

इति ब्रह्मचारिधमेलोपप्रायश्चित्तम् ।

क्षत्रियस्य रणे पृष्ठदर्शने शङ्कः- (१७।५३)

'क्षत्रियस्तु रणे पृष्ठं दत्वा प्राणपरायणः । संवत्सरं व्रतं कुर्याच्छित्वा वृक्षं फलप्रदम् ॥ ' एतव कामतोऽभ्यासे । अन्यत्र तु त्वद्धादि योज्यम् । गृहीतव्रतभक्ते वायुपुराणे-

' डोभान्मोहात्प्रमादाद्वा व्रतभङ्गो यदा भवेत् । उपवासत्रयं कुर्यात्कुर्याद्वा केशमुण्डनम् ॥ प्रायश्चित्तमियं कृत्वा पुनरेव व्रती भवेत्।'

े—बा शब्दः समुखये । मिथ्याशपथे यमः— ( ६।१६ )

'विप्रस्य वधसंयुक्तं कृत्वा तु इापथं सृषा। अहाहा यावकाञ्चेन व्रतं चान्द्रायणं चरेत्॥' एतम शपथान्तरस्याप्युपछक्षकम् ' सुकृतं ये प्रयच्छन्ति यावज्ञीवकृतं नराः । ते विष्यन्ते शिलापेष्यैर्ययैते पापकारिणः ॥'( १४।७२ ) इति मार्कण्डेयपुराणवाक्यात् ।

'यत्रोक्तं यत्र वा नोक्तम्' इत्यौशनस्वाक्यात्तत्र प्राजापत्यः कल्पनीयः। श्राह्मणस्य क्षत्रियादिवृत्त्या धनार्जने प्रचेताः— ' श्राह्मणस्यापत्काले पितृमातृबहुभृत्यस्यानन्तरं क्षत्रोपनिवेशः। तत्र संवत्सरमर्थप्राप्तौ चान्द्रायणं चरेत् ' इति ।

वैश्यवृत्ति तीवने तु कि श्विद्धिक्ष्म्। तत्र वर्षाभ्यन्तरे मासद्विमासारी चान्द्रायणभागहारः कल्पनीयः। संवत्सरादृष्ट्वे द्वेगुण्यादि च कल्पनीयम्।

शूद्रवृत्त्याऽर्ज्ञने मनुः—

'न कथ श्वन कुर्वात बाह्मणः कर्म वार्षस्य। वृष्टः कर्म वा बाह्मं पतनीये हि ते तयोः ॥ '

-वार्षडं कर्म सेवा।

एवमुपक्रम्य पुनरूपनयनसिंहतकुच्छ्राचनुवृत्तौ स एव- (११।१९२)

'प्रायश्चित्तं न कुर्वन्ति विकर्मस्थास्तु ये द्विजाः। नाहाणा च परित्यकास्तेषामप्येतमादिशेत्॥ १

एवं श्रूस्यापि द्विजकर्मकरणेऽप्येतदेव । तस्यापि तद्विकर्मत्वात्। धार्तितधनत्यागपूर्वकं चैतत्। धार्दितेनार्ज्यति इति मनूक्तेः(११।१९३) स्वीधनोपजीवने तु—

' चांद्रायणेन चैकेन सर्वेपापक्षयो भवेत् ।

इत्यापस्तंबोक्तं चाद्रायणं श्वियै तद्धनं दृत्वा कार्यम् । भार्याया मुखमैथुने तूशनाः (२।३१–३२) 'यस्तु पुनर्जाद्यणो धर्मपत्नीमुखे मैथुनं सेवेत स दुष्यति इति वैवस्वतः । प्राजापत्येन शुष्यति इति हारीतः ' इति ।

गोयुक्तयानस्थस्य मैथुने यमः- ( ५।३-४ )

'यदि गोभिः समायुक्तं यानमारुख वै द्विजः। मैथुनं सेवते तत्र मनुः स्वायम्भुवोऽव्यवीत्॥ त्रिरात्रं क्षपणं कृत्वा सचैछं स्नानमाचरेत्। गोभ्यो यवाढकं दद्याद्भृतं प्रारथ विशुष्यति ॥ ' इति । यत्तु स्मरणम्—

'मैथुनं तु समासाद्य पुंखि योषिति वा द्विजः। गोयानेऽप्सु दिवा चैव सवासाः स्नानमाचरेत्॥ ग

तदकामतः सकृतकरणे झेयम् ।

कोधात्स्वभार्यो त्वं मे मात्रा सहशी अगम्येत्युक्त्वा पुनरुपभोगे प्रायश्चित्तमाह पराशर:- (१२।५७-५९)

> 'यस्तु कुद्धः पुमान् ब्रूयाज्ञायायास्तु अगम्यताम्। पुनिरच्छित भार्या च विप्रमध्ये तु वाचयेत् ॥ आर्त्तः कुद्धस्तमोऽन्धो वा श्चुत्पिपासाभयार्द्धिः। दानं पुण्यमकृत्वा वा प्रायिश्चत्तं दिनत्रयम् ॥ चपस्पृशोषेषवणं महानचुपसंगमम्। चीणंति चैव गां दद्याद्वाद्याणान् भोजयेदश्॥ १ इति।

-वाचयेत्स्वस्य प्रायिक्षत्तोपदेशं कारयेत् । पुण्यं यागादि । संकर्षिपतं दानाचकुत्वेत्यर्थः ।

बस्तिकर्मणि यमः—

'विस्तिकर्मणि रूढैश्च प्रच्छईनिवरेचनैः। शिशुकुच्छ्रेण शुद्धचेतु तस्मात्पापात्र संशयः॥' प्रच्छेदनिवरेचनयोरभ्यास एव शिशुकुच्छ्रः। अन्यत्र तु स्नानमात्रम्। तथा च स एव—

' अजीर्णेऽभ्युदिते बांते इषश्चुकर्मणि मैथुने । दुःस्वप्ने दुर्ज्जनस्पर्शे स्नानमात्रं विधीयते ॥ ' इति । देवागारशिलादिना स्वगृहकरणं निंदति यमः—

'इष्टकाकाष्ट्राश्मलौहान् देवालयसमन्वितान्। गृहीत्वाऽऽत्मगृहे ये तु लोभाद्वे योजयंति च ॥ एकाकिनस्तयोद्विमाः श्चनृषापरिपीहिताः। वंधने ते तु तिष्ठंति यावत्पापस्य संक्षयः॥

अत्र प्राजापत्यचान्द्रायणादि करूप्यम् ।

् वानप्रस्थयत्योत्रेतभङ्गे वानप्रस्थो दीक्षामेदे कुच्छूं द्वादशरात्रं चिरत्वा महाकक्षं वर्द्धयेत्। भिक्षुर्वानप्रस्थवत्योमष्टद्धिवर्ज स्वशास्त्र-संस्कारश्च १ इति।

—दीक्षाभेदो यमनियमातिकमः। महाकक्षमीषध्वनप्रदेशं उदक-सेवनादिना वर्द्धयेत्। सोमशब्देनीपधिसामान्यं सक्ष्यते । तद्वृद्धिः परं भिक्षोर्निवर्त्तते, परं तु सर्व समित्यर्थः । स्वशास्त्रसंस्कारः प्राणायामाभ्यासंः।

हारीतः— ' **अ**नृतिपशुनश्चने भिक्षूणां तप्तकृच्छ्रः क्रोधा**६**ङ्कार-पिशुनेषु च । '

छागहे**यः**—

' व्रतानि यानि भिक्षणां तथैवोपव्रतानि च । एकैकातिकमे तेषां प्रायश्चित्तं विधीयते ॥

अहोरात्रोपितो भूत्वा कृच्छं चान्द्रायणं चरेत्।

कुच्छ्रपदं चान्द्रायणविशेषणम्।

व्रतोपव्रतान्याह् बौधायनः—( २।१०।५४-५६ ) अथेमानि व्रतानि भवन्ति ।

' अहिंसासत्यमस्तैन्यं मैधुनस्य च वर्जनम् । त्याग ' इति । अथ पञ्जेवोपत्रतानि । ' अक्रोधो गुरुशुश्रूषाप्रमादः शौचमाहार । शुद्धिश्र ' इति ।

जले प्रतिविम्बदर्शनादौ याज्ञवल्क्यः- (३।२७९)

'मिय तेज ' इति छायां स्वां दृष्ट्वाऽम्युनि वै अपेत्। सावित्रीमशुचौ दृष्टे चापल्ये वाऽनृतेऽपि च ॥ ' 'मिय तेज ' ( जृ. ए. ६।४।६ ) इति मन्त्रो वाजसनीये प्रसिद्धः। –अशुचौ मूत्रपुरीषादौ । चापल्ये वृथाचेष्टायाम्।

प्रतिशुरयानृतोक्तौ हारीतः-

प्रतिश्रुत्यानृतं द्र्यान्मिध्यासस्यमयापि वा । स तप्तकुच्छ्रसहितं अरेबाद्रायणव्रतम् ॥ १ इति । गुरुवस्तुविषयकप्रतिश्रुताकरणपरमेतत् । प्रायक्रित्तस्य गुरुत्वात् भोजनकालीनमौनत्यागे पराशरः- ( १२।३७ )

'मौनन्नेतं समासाद्यं आसीनो न वदेहिनः। भुजानो हि वदेद्यस्तु तदन्नं परिवर्जयेत्।। 'इति।

अर्द्ध भुक्त्वाऽन्नपात्रेण जलपाने स एव- (१२।३८)

' अर्घभुक्ते तु यो विप्रस्तिसम्पात्रे जलं पिवेत्। इतं दैवं च पित्र्यं च आत्मानं चोपघातयेत्॥ '

पशुवन्मुखेन जलपाने स एव- (१२।५३)

' विद्यमानेषु इस्तेषु ब्राह्मणो ज्ञानदुर्वछः । तोयं पिवति वक्षेण श्वयोनौ जायते धुवम् ॥ ' इति

क्रत्रोपवासः प्रायश्चित्तम्।

बसपिण्डै: सह रोदने पारस्कर:-

' मृतस्य वान्धवैः सार्द्धं कृत्वा सु परिदेवनम् । वर्जयेत्तदहोरात्रं दानं आद्धादिकमे च ॥ '

इत्यनेनैकाहः। एतच कामतः। अकामतस्तु स्नानमेव। प्रेतालक्करणे शङ्कः—

१ कुच्छ्रपादोऽसपिण्डस्य प्रेतालङ्करणे कृते । अज्ञानादुपवासः स्यादशक्तौ स्नानमिष्यते ॥ १ इति ।

कामतो द्विगुणम्।

यतु सप्तकुच्छानुवृत्तावङ्गिराः - ' आत्मत्यागिनां संस्कृतौ तदश्रुपात-कारी च ' इति; तदभ्यासे ।

' अनुगम्येच्छया प्रेतं झातिमझातिमेव च ।

स्नात्वा संचेलः १९ष्ट्राऽप्ति घृतं प्रारय विशुद्धपति ॥ ' इति । स्रत्रेच्छयेति प्रहणादेखत्कामतः । अकामतस्तु स्नानमेव ।

यत्तु याझवल्क्यं:- ( ३।२६ )

' ब्राह्मणेनानुगन्तव्यो न जूरो न द्विजः कचित्। अनुगम्यांभिस स्नात्वा स्पृष्ट्वाऽपि घृतसुक् जुनिः॥ ' इति ।

-ब्राह्मणेनासिपण्डेन । द्विजो विप्रादिः । अस्य च घृतप्राशनस्य भोजनकार्ये विधाने प्रमाणाभावाञ्च भोजनिवृत्तिरिति मिता- अरायाम् । तन्मानवसमानविषयम् । वस्तुतो घृतप्राशनस्य प्रायश्चित्तार्थ- स्वादभोजनमेव युक्तम् ।

सत एव च वसिष्ठेन-(२३।२१-२२) 'मानुषास्थितिगधं रष्ट्रष्ट्रा त्रिरात्रमस्निग्धे त्वहोरात्रम्। शवानुगमने चैवम् ' इत्यनुगमने एकाहस्योक्तत्वात्। क्षत्रियवैश्यानुगमने त्वधिकं कल्प्यम्।

ब्राह्मणस्य शूद्रानुगमने पराशरः- ( ३।४६-४७ )

' प्रेतीभूतं तु यः शूद्रं ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बछः । जनुगच्छेन्नीयमानं स त्रिरात्रेण शुद्धवित ॥ त्रिरात्रे तु ततस्त्रीणें नदीं गत्वा समुद्रगाम् । प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्राथ्य विशुद्धचित ॥ ' इति ।

अत्र घृतप्राशनस्य शुद्धवर्धत्वाभिधानात्र भोजननिवृत्तिः। एत्य कामतः। अकामतस्वर्धम्। एवं क्षत्रियस्य वैश्यशूद्रानुगमने वैश्यस्य च शूद्रानुगमने कल्प्यम्।

'इष्टापूर्त्तशुभमहोकर्मस्वनुपहतानामि। ऋत्विगाचार्यादीनां कुच्छ्राति-कुच्छ्रचान्द्रायणाख्यं सर्वप्रायश्चित्तं तत्स्थाने द्वादशप्राजापत्यत्वात्त्वर्ति वा वदन्ति १ इति स्मृत्यर्थसारे ।

कन्याया विवाहातपूर्व रजोदर्शने प्रायश्चित्तमाह प्रयोगपारिजाते आचार्यः-

'कन्यामृतुमतीं शुद्धां कृत्वा निष्कृतिमात्मवान् ।
तथा च कारियत्वा तामुद्धहेतानृशंसधीः ॥
पिता ऋतून्स्वपुत्र्यास्तु गणयेदादितः सुधीः ।
दानावधि गृहे यत्नात्पाखयेष रज्ञोक्तीम् ॥
दयात्तदनुसङ्क्षया गाः शक्तः कन्यापिता यदि ।
दातन्येकाऽपि निःस्वेन दाने तस्या यथाविधि ॥
दयाद्वा ब्राह्मणेष्वेनामितिनिःस्वः सदक्षिणाम् ।
तस्यातीतर्ज्तसङ्खयेषु वराय प्रतिपादयेत् ॥
वपोष्य त्रिदिनं कन्या रात्रौ पीत्वा गवां पयः ।
अद्दष्टरजसे दयात्कन्याये रत्नभूषणम् ॥
तामुद्वहन्वरश्चापि कृषमाण्डेर्जुह्याद्वृतम् ॥ ' इति ।
श्राद्धौपवासदिने दन्तधावने विष्णुरहस्ये-

'श्राद्धोपवासदिवसे खादित्वा दन्तधावनम्। गायत्र्या शतसम्पूतमम्बु प्राश्य विशुद्धवति॥ 'इति।

## एवमन्यान्यपि प्रकीर्णप्रायश्चित्तानि द्रष्टव्यानि । इति प्रकीर्णप्रायश्चित्तानि ।

अथ पतितत्यागविधिः।

स च महापातिकन एवेति केचित्। युक्तं तु 'पतितस्य बहिः कुर्युः' (या. ३।२९४) इत्यादौ पितत्मात्रोपादानात्सक्कोचे माना-भावादुपपापादिना पिततस्यापि भवतीति प्रतीमः। तथा यदि वन्धुभिः प्रेय्यमाणोऽपि प्रायश्चित्तं न करोति तदा कार्यः। यथा शङ्कः— 'तस्य तहुरोर्वान्धवानां राझश्च समक्षं दोषान् विख्याप्य पुनः पुनराचारं लभस्वेति, स यद्येवमध्यनवस्थितमितः स्यात्पात्रं विष्यस्येत्।'

अत्र कालमाह मनुः- ( ११।१८२ )

'पतितस्योदकं कार्य सपिण्डेर्बान्धवैः सह । निन्दितेऽहनि सायाहे ज्ञात्यृर्त्विग्गुरुसन्नियौ ॥ '

-निन्दितेऽहनि रिकादितिथौ। देशमाह योगीश्वरः- (३।२९४)

' पतितस्य बहिः कुर्य्युः सर्वकार्येषु चैव तम् । दासीकुंभं बहिर्यामान्निनयेरन् स्ववांधवाः ॥ '

नियमनविधिमाह गौतमः (३।२।२-७) 'तस्य विद्यागुरुयोनि-संबद्धाः सर्वाण्युदकादीनि प्रेतकर्माणि कुर्युः । पात्रं चास्य विपर्यस्येयु-दंक्षिणागुखः पदाद्दासः कर्मकरो वाऽवकराद्मेष्यपात्रमानीय दासी-घटात्पूरियत्वा विपर्यस्येदमनुदकं करोमीति नाममाई तं सर्वेऽन्वालभेरन् प्राचीनावीतिनो मुक्तशिखाः । विद्यागुरवो योनिसंबद्धाश्च वीक्षेरभ्रप उपस्पृत्य प्रामं प्रविशेयुः । '

—योनिसंबद्धाः वित्रादयः। उदकदानादीत्यनेनां जिल्राग्भाविदाहादि-निष्टत्तिः। प्रेतकर्माणीति सपिडीकरणांतानामेव प्राप्त्यर्थम्। दासो गर्भदासः। कर्मकरो वेतनसंपादितः। दासीघटाद्दास्याहृनघटज्ञछेन । नाममाद्दमसुमित्यस्य स्थाने पतितनाम गृहीत्त्रा ।

स्मृत्यर्थसारे तु ' अस्माकं त्वं मृत इत्युक्तम् । दास्येव वा निनयेत् । यथा मनुः- ( ११।१८३ )

'दासीघटमपां पूर्ण पर्व्यस्येत्प्रेतवत्पदा खहोरात्रमुपासीरन्नाशौचं बांधवैः सह ॥ '

प्रेतवदित्यपसञ्यदक्षिणमुखत्वाद्यतिदेशार्थम् । ततः स न व्यवहार्थः । यथा मनुः- (११।१८४)

> ' निवर्तेरंस्ततस्तरमात्संभापणसहासने । दायांचस्य प्रदानं च यात्रामेव च लोकिकीम् ॥ '

स्त्रीत्यागे विशेषमाह योगीश्वरः-( ३।२९६ )

'पतितानामेष एव विधिः स्त्रीणां प्रकीर्त्तितः। वासो गृहांतिके देयमत्रं वासः सरक्षणम् ॥ '

– धन्नं जीवनमात्रक्षमम् । वस्तं मलिनम् ।

यत्तु वसिष्ठः-( २१।१३ )

' चतस्रस्तु परित्याज्याः शिष्यगा गुरुगा च या ।

पतिझी च विशेषेण जुंगितोपगता च या ॥ '

इति; तःपुंवदेवासामनवस्त्राधाच्छादनादित्यागार्थम् । जन्यासां तु

पतितानामस्रवसादि देयमिति विज्ञानेश्वरः।

–जुंगितः प्रतिलोमजः ।

संभाषणे प्रायिश्वतं मिताक्षरायाम्—' वतः ऊर्ध्व तेन संभाष्य तिष्ठेदेकरात्रं जपन् सावित्रीमज्ञानपूर्वे ज्ञानपूर्वे च त्रिरात्रम् ' इति । त्यागोत्तरमनुतापादिना प्रायिश्वत्तं कृत्वा समायाते विशेषमाह मनुः— (१२।१८६)

> प्रायश्चित्ते तु चरिते पूर्णकुंभमपां नवम् । तेनैव सार्द्ध प्रास्येयुः स्नात्वा पुण्ये अछाशये ॥ '

गौतमोऽपि -( ३।२।१०-१७) ' यस्तु प्रायश्चित्तेन शुध्येत्तस्मिन् शुद्धे ज्ञातकुंभमयं पात्रं पुण्यतमाझदारपूरियत्वा स्नवंतीभ्यो वा तत एनमप उपस्पर्शययुः। अधारमे तत्पात्रं दशुस्तरप्रतिगृद्ध जपेच्छांता चौः ज्ञांता पृथिवी शांतं शिवमंत्तरिक्षं यो रोचनस्तमिह गृह्दामीत्येतैयेजुिभः पावमानीभिस्तरत्समन्दीभिः क्ष्मांडैश्चाञ्यं जुहुसात् हिरण्यं बाह्यणाय द्याद् वा गां आचार्याय च। यस्य हा प्राणांतिकं प्रायश्चित्तं स मृतः शुद्धचेत्। एतदेव शांत्युदकं सर्वेपूपपातकेषु। '

तत एनं कृतप्रायश्चित्तं नैव कुत्सयेयुः । तथा सर्वकार्येषु कयविकया-विषु तेन सह संव्यवहरेयुरिति । उपस्पर्शयेयुरामचनं कारयेयुः । उप-

पातकेष्वभ्यासेन महापापतौक्येन पातित्यापादकेषु ।

अत्र विशेषमाह हारीतः—' स्वशिरसा यवसमादाय गोभ्यो द्वाचिदि ताः प्रतिगृद्वीयुरथैनं प्रवर्त्तयेयुरितरथा नेत्यभिष्रेतम् । '

-प्रतिष्रहो भक्षणम्। इतरथा भक्षणाभावेन स संन्यवहार्य इत्ययः। मिताक्षरायां समृत्यर्थसारं च भक्षणाभावे प्रायश्चित्तावृत्तिरुक्ता।

वसिष्ठ:-(१५।१७) तथाभिषिकस्य प्रत्युद्धारः पुत्रजनमनाख्यात इति।

-अभिविकस्य पूर्वीकरीत्या स्नातस्य प्रत्युद्धारः संमहः। स च पुत्रजनमना व्याख्यातः। संमहोत्तरं जातकर्मादिना संस्कृयदित्यर्थः। कवित्रायश्चित्तोत्तरमपि संव्यवहारापवादमाह योगीश्वरः-(३।२९८)

> ' शरणागतवालखीहिसंकान्संविशेश तु । चीर्णव्रतानिष सतः कृतव्रसहितानिमान् ॥ '

-संविशेखवहरेत्। इति पतिसत्यागविधिः।

व्यथ रहस्यप्रायश्चित्तम् - रहस्यं कर्त्रतिरिक्तेनाञ्चातम् । अगम्यागमने च द्वयोः कर्त्तृत्वं व्यासक्तमतस्तत्र तद्रिक्तेनाञ्चाते रहस्यत्वम् । पतेन पापमात्रे तृतीयेनाञ्चाते रहस्यत्वमिति वदंतः प्राच्याः परास्ताः । अत्र प्रायश्चित्तमि रहस्यमेव कुर्यात् ।

तथा च हारीत:- (३०११) ' रहस्ये रहस्यं प्रकाशे प्रकाशम् ' इति ! अत्र पर्वदुपस्थानमपि नास्ति ।

तथा याज्ञवल्कयः-( ३।३०० )

िविख्यातदोषः कुर्वीत पर्पदोऽनुमतं व्रतम् । अनभिख्यानदोषम्न रहस्ये व्रतमाचरेत् ॥ '

१ यद्यपि व्यक्तिवारिण्या सिया वधेऽत्यं प्रायश्वित्तम् , तथापि तत्प्रतिमहे बाजिनिकोऽयं निपेधः; ' नास्ति व्वनस्यातिभारः 'इति न्यायादित्याहुः । द्विज-स्थान्धां तु नीयातुः शोधितस्यापि सङ्गहः । सवर्णान्यात्रनादुष्टैः संसर्गः शोधिते । स्पि ॥ ' इत्यादिकलिनिविद्यमध्ये प्रागेनोत्तम् । –प्राः की.

तत्र यद्यनिकाः कर्ता तदाऽमुकस्मिन् गहस्यपापे किं प्रायश्चित्तिमिति व्याजातरेण पृष्ट्वा कुर्यात् ।

तत्र साधारणप्रायश्चित्तानि मनुः-( ११।२२६ )

' एतेर्द्धि जातयः शोध्या अतैराविष्कृतैनसः । सनाविष्कृतपापांस्तु मंत्रीहोमैश्च शोधयेत् ॥ १

संवर्त्तः—( २०३ )

" दानैहीं मैजेंपैर्नित्यं प्राणायामैद्धिज्ञातयः । पातकेभ्यः प्रमुख्यंते वेदाभ्यासात्र संशयः ॥ १

वसिष्ठ:-( २६।१२ )

' जिपनां होमिनां चैव ज्यायिनां तीर्थसेविनाम्। निवसंति न पापानि ये च स्नानाः शिरोन्नंतैः॥

मनुः ( १९।२४५-४६,४८ )

- 'वेदाश्यासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञकिया क्षमा। नाश्यंत्याशु पापानि महापातकज्ञान्यपि॥ बयैवस्तेजसा विद्धः प्राप्तं निर्श्हति क्षणात्। तयाज्ञानकृतं पापं कृत्कां दहति वेदवित्॥ अन्याहृतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडशः।
- ं अपि भूगहनं मासात्पुनत्यहरहः कृताः ॥ ' अन्वहमित्यत्रापि काळाकांक्षायां मासावित्यन्वेति । माधवीये यमः—
  - 'सहस्रपरमां देवी शतमध्यां दशावराम्। गायत्रीं स जपेत्रित्यं महापातकनाशिनीम् ॥ विरजं द्विगुणं जप्त्वा तदहैव विशुध्यति। बामदेष्यं द्विगवस्यं तदहैव विशुद्धपति॥ पौरुषं सूक्तमावस्यं मुख्यते सर्वकित्विषात् बुषभं शतशो जप्त्वा तदहैव विशुद्धपति॥

<sup>े</sup> शिरोव्रतान्युपनिषद्रतानि महानाम्न्यादीनि । माधवस्तु—' आथवेणिकानां वेदवतेषु शुक्यं वर्त शिरोव्रतम् । (८।१३ ] इत्याबाह्, तदत्र बहुवचननिर्देशाद-निभेत्रेतम् ।

वेदमेकगुणं कृत्वा तदहैव विशुद्धधाते। रुद्रैकादशकं जप्त्वा तदहैव विशुद्धधति॥ चतुर्विशतिमते— 'पावमानीस्तथा कौत्सं पौरुषं सुक्तमेव च॥

जस्वा पापैः प्रमुख्येत पवित्रं मधुछन्दसम् ॥

९ पावमानीः—'यः पावमानीरध्येति०' ( ऋ. सं. ७।२।१८ ) इत्यादि-% च इति कुलूकः । 'स्वादिष्ठया' इत्याद्याः पूर्वोक्ता एवेति तु युक्तम् । कौत्सम्-'अप नः शोशुचत् ०' (ऋ.सं. १।७।५) इति अर्थ्वस्फाम्। तथाच मनुः— ( ११।२४९ ) 'कीत्सं जदत्वाय इत्येतत् ' इति । पौरुषं मुक्ते 'सहस्र-शीर्याः' (ऋ. सं. ८।४।१७) इत्यादि पोडशर्चम् । पवित्रम् - 'पवित्रं ते (ঙ্গ. सं. ৬।३।८) इति पद्यर्थम् । मधुच्छन्दसम् ' अग्निमीळे॰ ' (ঙ্গ. सं. १।।।१) इति नवर्चम् । मण्डलब्राह्मणम्— 'आदित्यो वा एव एतन्मण्डलं०' (ते. आ. १०।१४) इति तैत्तिरीयाणाम् । 'यदेतन्मण्डलं०' ( इति वाजसनेयिनाम् । अष्टोत्तरशतोपनिषत्सु पन्नाशत्तमी 'याज्ञवल्क्यो ६ व ' इत्यादिका उपनिषद्वा । स्दः-- 'कदुदाये ' (ऋ, सं. ११३।२६ ) इति पश्चस्द्र∙ सुक्तानीति स्मृ. चं.। 'नमस्ते छ्द ' (ते. सं. ४।५।१ ) इत्यादिः प्रश्नस्तेति-रीयाणाम्, तदादिरेव (शु. य. १६।१) वाजसनेयिनां च । शुक्तियः- 'ऋवं वाचं प्रपर्धे ' ( शु. य. ३६।१ ) इत्यध्यायः । मोक्षकः- 'ईशावास्यमिदं ॰ ' ( গ্ৰু. খ. ४०।१ ) इत्याच्यायः । वासदेव्यम्— ' कया नः० ' ( सा. सं. उ. १ १।१२) इति तृचे गीतं साम । वृहत्साम- 'त्वामिद्धि हवामहे '( सा. सं. उ. ्राशाक्त ) इति । यशायतीयम् "यशायशा वो अप्रये." (सा.सं.उ. शाकारः) इत्यत्र गीतम् । आदित्यम्- 'यद्य सुर उदिते.' (सा. सं. उ. ६।१।२) स्त्यत्र गीतमिति केचित् । ज्येष्ठसाम-- 'मूर्दानं दिवो.' (सा. सं. उ. ४।२।३) राजनम्- 'इन्द्रं नरो नेमधिता.' (सा. सं. पू. ४।१।३) इति । पारुच्छेपम्-ं अप्ति होतारं मन्ये.' (सा. सं. उ. ९।३११८) इति । अयर्वशिरसम्— अष्टो-त्तरवातोपनिषत्यु त्रयोविंशं विवाह वे स्वर्गे दियादि । पौरुषं सूक्तम् 'सहस्र-बाहुः ( अय. सं. १९।१।६ ) इत्यथर्ववेदोकमत्रामिप्रेतमिति भाति, पूर्वोत्तर-साहचर्यात्। त सहस्रशीर्षा ? ( सा. सं. पू. ६।३।१३ ) इत्यादिकाशु बीतं साम इति उत्सर्गमयुखे । नीलक्द्रान्-'अपश्यं त्वावरोहन्तं 'इत्याधोपनिषत् प्रसिदंव ' एन्द्रम्— ' इन्द्राय साम गायतः ' ( छा. सं. पू. ४१२।१० ) इति पू. क. ।-

मंडलबाद्यणं रुद्रं शुक्रियों मोश्चकस्तथा । वामदेव्यं वृहत्साम जस्वा पापैः प्रमुच्यते ॥ (संवर्तस्यः २२७-२८)

यक्षायज्ञीयमादित्यं ज्येष्ठसाम च राजनम्।

शारुक्षेपं च सामानि जस्वा मुच्येत किस्विधात्।।

अथर्विश्वरसं चैव पौरुषं मुक्तमेव च।

नीलरुद्रं तथैवैन्द्रं जस्वा पापैः प्रमुच्यते।।

आथर्वणाश्च ये केचिनमन्त्राः कामविवर्ज्जिताः।

ते सर्वे पापहन्तारो याज्ञवल्क्यवचो यथा।।

तर्ग्वेदमभ्यसेस्स्तु यजुःशाखामधापि वा।

सामानि सरहस्यानि अंधर्वाङ्गिरसस्तथा।।

शाद्धाणानि च कल्पांश्च पडज्ञानि तथैव च।

आख्यानानि तथान्यानि जस्वा पापैः प्रमुच्यते।।

इतिहासपुराणानि देवतास्तवनानि च।

जप्त्वा पापैः प्रमुच्येत धर्मस्थानैस्तथापरैः॥ 'इति।

बोधायनः— ( ४।१।३-४ )

विधिना शास्त्रहरेन प्राणायामान् समाचरेत्। यदुपत्थक्वतं पापं पद्भषां वा यत्क्वतं भवेत्। बाहुभ्यां मनसा वाचा श्रोत्रत्वक्घाणचक्षुषा ॥ १ इति । प्राणायामाः मासपर्यन्तं षोडशा पृथोक्तमनु-(११।२४८) वाक्यात् ।

<sup>—</sup>सामानि सरहस्यानि—ब्राह्मणोपनिवत्सहितानि । 'साम्रां वा सरहस्यानाम् ।
(म. ११।२६२) इत्यत्र कुक्केन तथा व्याख्यातत्वात् । अथवित्रिरसः—अथवेभिरित्ररोभिध दृष्टा मन्त्रा इति तै.आ. (२।९) आब्ये । आधवेणं सुक्तं 'खन्दोगाय बृहत्ताय' इत्यादि, आक्रिरसं 'अद्विरसो जन्मानि 'इत्यादीत्युत्सगमयूखे
(ए. १४) । कन्भानां पद्मान्तर्गतत्वेऽपि प्रथमुक्तिः केवजानामपि पापमोचकत्वबोधनार्था । धर्मस्यानेरिति 'पुराणन्यायमीमांसाध्यविद्याक्षाक्रसित्रिताः । वेदाः
स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥ (बाह्म. १।३) इत्येतेषु उक्ताधिकैवर्षायादिभिरित्यर्थः ।

२ वर्षपापैः प्रमुच्यते । १ ( २२६ ) इति संवर्तपाठः ।

चतुर्विशतिमते— (११।२४८)
'मृगारेष्टिः पवित्रेष्टिस्त्रहिवः पावमान्यपि।
इष्टयः पापनाशिन्यो वैश्वानर्थ्या समन्विताः॥'
कौर्मे– (ब्र. सं. २।३४।९९–१०७)

' जपस्तपस्तीर्थसेवा देवब्राह्मणपूजनम् । महणादिपु कालेषु महापातकशोधनम्।। . पुण्यक्षेत्राभिगमनं सर्वपापवणाशनम् । देवताभ्यर्चनं पुंसामशेषाघविनाशनम् ॥ अभावास्यां तिथि प्राप्य यः समाराधयेद्भवम् । ब्राह्मणान् भोजयित्वा तु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ कुष्णाष्ट्रम्यां महादेवं तथा कृष्णचतु इशीम्। सम्पृत्य ब्राह्मणमुखे सर्वपापै: प्रमुच्यते ॥ त्रयोददयां तथा रात्री सोपहारं त्रिछोचनम्। रघेरां प्रथमे यामे मुख्यते सर्वपातकैः॥ एकाद्द्रयां निराहार; समभ्यच्ये जनाईनम् । द्वादक्यां गुड़पश्रस्य सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ छवोवितञ्चतुर्देक्यां कृष्णपक्षे समाहितः। यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च। वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च ॥ प्रस्येकं तिलसंयुक्तान् दद्यात्सप्तोदका अलीन् । स्नात्वा नथां तु पूर्वाह्वे गुच्यते सर्वपातकैः ॥ '

सत्त्रेव— ( झ. सं. १।२९।३० ) ' नान्यत्पदयामि जन्तूनां सुक्त्वा वाराणसीं पुरीम् । सर्वपापप्रशमनं प्रायश्चित्तं कुळौ युगे ॥ '

थम:--

' जपेद्वाऽप्यस्येवामीयं पावमानीरथापि वा । कुन्तापवाळिखिल्यांख्य निविस्त्रेषान् वृषाकिपम् ॥ होतृन् रुद्रान्सकुज्जप्त्वा मुच्यते सर्वपातकैः । '

१ अस्ववामीयं— 'अस्य वामस्य ' (अ. सं. २।३।१४) इत्यादि-द्विपश्चाश्चम् । कुन्तापाः— 'इदं जना उपश्चत् ' इत्यायध्यामः । वास्रविस्थानिन । 'अभिप्रवः ' (अ. सं. ६।४)१४) इत्यादीन्येकादशः स्वानि । निविदः— । 'अप्रिदेवेदः ' इत्यायाः । प्रेषाः—' होता ग्रह्मदर्भि 'इत्यायाः । एते कुन्तापायाः— )

मनुः— ( ११।२५२ )

' एनसां स्थूलसुक्ष्माणां चिक्कीर्षत्रपनीदनम् । धावेत्यृचं जपेद्ददं यत्किञ्चेद्मितीति च ॥ '

ध्यवेत्यृक् - 'अव ते हेळो वरुण नगोभिः' (ऋ सं १।२।१५।४) इत्यादिका । जपस्वर्थान्तराविरुद्धे काले ।

शातातपः— (१७१)

' मद्यं पीत्वा गुरुदारांश्च गत्वा स्तेयं कृत्वा ब्रह्महत्यां च कृत्वा। भरमच्छन्नो भरमश्च्यां शयानो रुद्राध्यायी मुच्यते सर्वपापैः॥'

इदमकामतः सक्तकरणे। अभ्यासे तु पट्त्रिंशन्मते-

> 'महाव्याहितिभिहों मैस्तिलैं: कार्यो द्विजन्मना । उपपातकशुद्धवर्थ सहस्रपरिसङ्ख्यया ॥ महापातकसंयुक्तो छक्षहोमेन शुद्धवति । '

हारीतः— ' पातकातिपातकोषपातकमहापातकान मिकतमसिश्रपाते वाऽधमर्थणमेव त्रिर्जपेत् । '

यमः-

' दशप्रणवसंयुक्तैः प्राणायामैश्चतुःशतैः । सुच्यते ब्रह्महत्यायाः कि पुनः शेषपातकैः ? ॥ '

अत्र महापापातिपापानुपापोपपापेषु क्रमाचतुक्तिव्येकशतं प्राणा-वामाः । सङ्करीकरणादौ 'प्रकीर्णकेषु च ह्नासः करूयः ' (३।३०५) इति मित्ताक्षरायाम् ।

**अत्रि:- (८।१०-११)** 

'ब्रह्महा गुरुतल्पी वागम्यागामी तथैव च । सुवर्णस्तेयब्र्योरब्र गोन्नो विश्वासघातकः ॥ शरणागतघाती च कूटसाझी त्वकार्यकृत् । एवमादिषु वाऽन्येषु पापेषु निरताः सदा ॥

— क्रमंहितायाः परिशिष्टत्वेन पठपनते । क्षाकिपः—'विहि सोतोरसक्षत ' (क्र.संटाप्राप्त) इति त्रयोविंशत्यृचम् । होतृन्—चित्तिः सुक् । ' (ते.का.३१९) इत्यादीन् । 'होतृन् स्थान् पितृन् 'इति पठित्वा पितृन—'परियवांसं ं (क्र. कं. ७१६१४) इत्यादीनिति स्मृ. कं. । प्राणायामत्रयं कृत्वा कृत्वा केल्यं समाहितः । अहोरात्रकृतात्पापात्तत्क्षणादेव मुच्यते ॥ '

इति सामान्यतो रहस्यप्रायश्चित्तानि । अय विशेषतः- तत्र योगीश्वरः- ( ३।३०१ )

' त्रिरात्रोपोषितो जप्त्वा ब्रह्महा त्वधमर्पणम् ।

अन्तर्ज्ञले विशुद्ध**घेत गां च दस्वा पयस्विनीम्** ॥ '

जपश्चान्तर्जेहे निमग्नेन त्रिरावर्त्तनीयः 'देवद्विजगुरून् हत्वाऽधमर्षणं त्रिरावर्त्तयेत् १ इति सुमन्तूक्तेः । इदमकामतः सकृद्वधे ।

यत्तु मनुः— ( ११।२४८ )

'सञ्याहृतिप्रणवकाः प्राणायामास्तु षोडश । अपि भ्रूणहनं मासात्पुनन्त्यहरहः कृताः ॥ '

इतिः; तद्दिमञ्जव विषये गोदानाशकाविति विश्वानेश्वरः (३।३०१)। उपवासत्रयाशकावित्यपरे।

यश्च गौतमेन- (३।६।९) मासब्रतमुक्त्वोक्तम् 'एतद्वत एव वा ब्रह्महत्यासुरापानसुवर्णस्तेयगुरुतरूपेषु प्राणायामैः श्रान्तोऽघमर्षणं जपेत ' इति । तदकामाभ्यासे ।

योगीश्वर:- (३।२४७)

' लोभभ्यः स्वाहेत्यथवा दिवसं मारुताशनः । जले जप्त्वाऽभिजुहुयाषत्वारिशद्धताहुतीः ॥ '

इदमप्यकामतः सङ्द्वधविषयम्।

यतु मनुः— (११।२५८)

' अरुण्ये वा त्रिरभ्यस्य प्रयतो वेदसंहिताम्।

मुच्यते पातकैः सर्वैः पराकैः शोधितिसिः॥ '

इति; तत्कामतोऽभ्यासविषयम् , कामतः श्रोत्रियादिवधविषयं वा । यश्च बौधायनः— (३।५।२-७) 'ग्रामात्त्राचीमुदीची वा दिश-मुपनिष्क्रस्य स्नातः शुचिः शुचिवासा उदकान्ते स्थण्डिलमुपलिण्य सक्त् क्रिन्नवासाः सकृत्यतेन पाणिनादित्याभिभुखोऽधमर्थणं स्वाच्याय-

१ कल्यं ' प्रत्यूषोऽहमुखं कल्यम् ' इत्यमरः ' कालाध्यनोरत्यन्तर्सयोगे ' (पाणि.२।३।६') इति द्वितीया । बीप्सा त्यम्यासार्था । यावदुषः काले प्राणा -यामत्रयं पुनः पुनरावत्येत्यर्थः । मधीयीत। प्रातः शतं मध्याहे शतमपराहे शतमपरिमितं वा। उदितेषु नक्षत्रेषु प्रसृतियावकं प्राभीयात्। शानकृतेभ्योऽज्ञानकृतेभ्यश्चोपपातकेभ्यः सप्तरात्राहप्रमुख्यन्ते। द्वादशरात्राहम्हापातकेभ्यो ब्रह्महत्यां सुवर्णस्तेयं सुरापानमिति वर्ज्ञायत्व।। एकविंशतिरात्रेण तान्यपि तरति १ इति; तत्कामतः सकुद्वधविषयम्।

यत्तु वृद्धविष्णुः- ' ब्रह्महत्यां कृत्वा प्रामात्प्राचीमुदीची वा दिश-मुपनिष्कम्य प्रभूतेन्धनेनाप्ति प्रज्वाल्याधमर्षणेनाष्ट्रसहस्त्रमाहुती-ष्र्जुहुयात्तदेतस्मात्पूतो भवति ' इतिः तदनुष्ठाहकविषयम् ।

यर्पि मनुः- (११।२५९)

'श्यहं तृपवसेशुक्तिसहोऽभ्युपयन्नपः। मुन्यते पातकैः सर्वेक्षिर्जप्ता बाऽघवर्षणम्॥ '

इति; तद्तिनिर्गुणविषयम्।

यष हारीतः— 'महापातकातिपातकपातकोपपातकानामेकतमः सिन्निपाते वाऽधमर्षणमेव निर्निपेत् 'इतिः तिनिमित्तिपरम् । सवनस्यनः स्वीक्षित्रियविष्ठाहिताग्निरत्यात्रेथीगर्मिण्यविश्वात्तर्गभवषेऽप्येतान्येष प्राय-श्चित्तानि पादोनानि योज्यानि । इति श्रद्धाहत्याप्रायश्चित्तम् ।

### अथ सुरापाने-

यमः- ' सुरापः कण्ठमात्रमुदकमवतीर्य सुतसोमात् प्रसृतिमादायो-द्वारेणाभिमंत्र्य विवेत्। ' इदमीषधार्थपाने ।

याज्ञवल्क्य:-(३।३०३)

त्रिरात्रोपोषितो हत्वा कृष्माण्डीभिर्मृतं शुचिः।'
पूर्विलिखितततपूर्विद्धस्यं चत्वारिशदित्यनुवर्तते । कृष्माण्ड्योः यदेवा
देवहेडनम् ' (ते. जा. २।३-६) इत्यादिकाः। इदमकामसः
सञ्जत्याने ।

पवदशको मनुः— (११।२४९)

' मासं जिपत्वाः ' अप तो ' वासिष्ठं च उपूर्वं प्रति । माहित्रं शुद्धवत्यव्य सुरापोऽपि विशुद्धपरि ॥ '

अप नो-'अप नः शोशुचद्धम् '(ऋ.सं. १।७।५) इत्यष्टर्चम्। वासिष्ठं- ' प्रति स्तोमेऽभिरुषसं वसिष्ठा ' (ऋ. सं. ५।५।२७) इति मृचम्। माहित्रं 'महि त्रीणामवोऽस्तु ' ( ऋ. सं. ८।८।४३ ) इति नृचम्। शुद्धवत्य ' एतोन्धिन्द्रं स्तवाम '(ऋ. सं. ६।६।३१) इत्याचाः। एतेषां च जपो मासं प्रत्यहं पोडशवारिमिति विज्ञानेखरः।

कामतः सुरापाने मनुः- (११।२५६)

' मन्त्रैः शाकलहोमीयैरब्दं हुत्वा घृतं द्विजः । सुगुर्व्वप्यपहन्त्येनो अप्त्या वा नम इत्यृचम् ॥ '

देवकृतस्यैनस इत्यष्टौ शाकलहोमीया मन्त्राः। नम इदुप्रं नम आविवास ' (ऋ. सं. ४।८।१२।३) इत्यस्या वा ऋचो जपः ॥ प्रत्यहं संबत्सरपर्यंतम् ।

तदिषि स एव- (११।२५७)

' महापातकसंयुक्तोऽनुगच्छेद्राः समाहितः । अभ्यस्योद्धं पावमानीर्भिक्षाहारो विशुध्यति ।।। इति; तत्कामतोऽभ्यासविषयम् , सनेकमहापापविषयं वा । इति सुरापानप्रायश्चित्तम्।

## अय सुवर्णस्तेये--

तत्र याज्ञवल्क्यः- ( ३।३०३ )

' ब्राह्मणः स्वर्णद्वारी वृ रुद्रजापी जले स्थितः ॥ ' पूर्विलिखितैतत्पूर्वार्द्धस्थं ' त्रिरात्रोपोषित ' इति 'विशुध्येत् ' इति चाऽत्राप्यनुषज्यते ।

**জ**রি:— ( ৩।৩ )

' एकादशगुणान्वाऽपि रुद्रानावर्स्य धर्मवित् । महापापैरपि स्पृष्टो मुच्यते नाच संशयः ॥ १ अनुप्राहकादिषु गुणवतो निर्गुणस्वामिकापहरणे च मनुक्तम्-(११।२५०)

' संकुज्जस्वाऽस्यवामीयं शिवसङ्खल्पमेव च । सुवर्णमपहत्यापि सकृद्भवति निर्मस्यः ॥ '

÷जस्थवासीयं 'अस्य वामस्य पलितस्य होतुःः दिति द्वाप्°वाश-्रक्षं च स्कम् (ऋ.सं.२।३।१४-२३)। ' यज्ञामतोः दूरमुदैति दैवम् । ं ( शुः यः ३४।१–६ः) इति । इति पद् शिवंश्रहस्पमन्त्राः ।

१ शहरत्वात् मासमेक प्रत्यहमेकवार '--( १४१२५१ ) इति कळ्ळः।

यत्तु माधवीये यम:- 'ब्राह्मणः सुवर्णस्तयं कृत्वा हिरण्यं शालायां प्रिश्नप्याप्सु निष्णातो हिरण्यवर्णाभिश्चवस्यभिरात्मानमभ्युक्ष्य त्रीतः प्राणायामान्कृत्वा तदेतस्मात्पापात्पूतो भवति 'इतिः तद्गुणवतोऽति- निर्गुणस्वामिकसुवर्णोनपरिमाणहे महरणप्रयोजकत्वे द्रष्टव्यम् ।

#### इति स्तेयप्रायश्चित्तम् ।

अथ गुरुतल्पगमने मनुः— (११।२५१)

' हविष्पान्तीयमभ्यस्य न तमंह इतीति च।

जस्वा च पौरुषं सूक्तं मुन्यते गुरुतस्पगः ॥ १ इति ।

न्हिविष्पांतीयं—'हिविष्पान्तमजरं स्वर्वित् '(ऋ.सं.८।४।१०-१३) इति । 'न तमंहो न दुरितम् '(ऋ. सं. ८।७।१३) इति नवमंहः इति—'हित वा इति मे मनः ' (ऋ. सं. ८।६।२७) इति । पौरुषं—'सहस्रशीर्षा' (ऋ. सं. ८।४।१७-१९) इति । एतदन्यतमस्य मासं प्रत्यहं पोडश षोडशकृत्वो जप इति मिताक्षरायाम् (३।३०४) । इदमकामतः सकुद्रभने ।

कामतस्तु याज्ञवल्क्यः - ( ३।३०५ )

' सहस्रशीर्षात्रापी तु मुच्यते गुरुतल्पगः । गौर्थेया कर्मणोऽस्यान्ते पृथगेभिः पयस्विनी ॥ '

जावी इति ताच्छील्यप्रत्ययादावृत्तिः।

सत्र पुरुषस्करणकं होमगुपवासत्रयं चाह वृद्धविष्णुः— 'त्रिरात्रो-पोषितः पुरुषस्कत्तपहोमाभ्यां गुरुतल्पगः शुभ्येत् ' (५१६) इति । बावृत्तौ होमे च सङ्क्ष्यापेक्षायां पूर्वऋोकगता 'चत्वारिशद्धृता-हुतीः ' इति चत्वारिशत्सङ्कषात्रापि सम्बध्यते — इति विक्रानेश्वरः (३।३०४)। एभिरिति बहुवचनेन सुरापस्तेनगुरुतल्पगा गृह्यन्ते । तेन तैः स्वस्वप्रायश्चित्तान्ते एका घेनुदेया । गुरुतल्पसमे तद्विदेश-विषये वाऽद्धी पादोनं च क्रमेण थोज्यम् । महापातिकसंसर्गिणस्तु येन सह संसर्गस्तदीयमेव प्रायश्चित्तम् । प्रकाशपायश्चित्तमाजो रहस्य-संसर्गे तु रहस्यमेव व्रतम् , संसर्गाक्यिनिमित्तस्य रहस्यत्वात् । के जित्तु — रहस्यप्रायश्चित्तमा जः प्रकाशसंश्चर्ग प्रकाशप्रायश्चित्तना-माहुः, तन्नः; संसर्गस्य हि प्रकाशत्वममुक्पापवत्संसर्गाऽयमिति परस्परक्षाने भवति। पर्व च परेण क्षाते प्रकाशपापवत्संसर्गत्वमेव तस्य भवति, न तु रहस्यपापवरसंसर्गत्वम् । यौनाच्यापनादिसंसर्गस्यानेककर्तृत्वान्न रहस्यत्वमिति, तन्नः; तन्नानेककर्तृत्वस्य व्यासक्तत्वात्तव्यतिरिक्तेनाक्षाते भवत्येव रहस्यत्वम् । तथातिपातक्यादिसंसर्गणस्तदीयमेव ज्ञतम् ।

इति रहस्यमहापापप्रायश्चित्तम् ।

#### अथोपपाप।दिचु ।

याज्ञवस्त्रय:→ (३।३०६)

'प्राणायामशतं कार्यं सर्वपापापतुत्तये । सपपातकजातानामनादिष्टस्य-चैद हि ॥ '

नौधायनोऽपि - (१।१।५-११) ' अपि वाक् व्युः धोत्रस्वक्घाणमनोव्यतिक्रमेपु त्रिभिः प्राणायामैः शुप्त्यति । शूद्रश्लीगमना चर्क्रभो जने
पृथक् पृथक् सप्ताहं सप्त प्राणायामान् धारयेत् । अभक्ष्याभोज्यामेष्यप्राश्चनेषु तथा चापण्यविक्रयेषु मधुमांसपृततेल्लाक्षालवणरसात्रवजेषु
यवान्यद्प्येवं युक्तं स्याद्वादशाहं द्वादशप्राणायामान् धारयेत् । अध्
पातकोपपातकवर्जे यवान्यद्प्येवं युक्तं स्यादर्द्धमासं द्वादशद्वादशप्राणायामान् धारयेत् । अथ् पातकपतनीयवर्ज्ञ यवान्यद्प्येवं युक्तं द्वादशद्वादशप्राणायामान् द्वादशद्वादशप्राणायामान् धारयेत् । अथ् पातकवर्ज्ञ यवान्यद्रप्येवं युक्तं द्वादशद्वीयासं द्वादशद्वादशप्राणायामान् धारयेत् । अथ्य
पातकेषु संवत्सरं द्वादशद्वादशप्राणायामान् धारयेत् । द्वि ।

धत्र प्राणायामत्रयं प्रकीर्णकेषु, समाहो द्वादशाहश्च गणितेषूय-पातकविशेषेषु, अर्द्धमासी जातिश्रंशकरादिषु, मासो वधाद्यपप्रपेषु, पण्यासा स्रतिपापानुपापेषु, संबत्सरो महापापेषु । तत्र सप्ताहे प्राणा-यामाः ४९, द्वादशाहे १४४, सर्थमासे १८०, मासे ३६०, पाण्या- सिकं २१६० संबत्सरे ४३२०, एतानि च प्राणायामत्रयसप्ताहादि । व्रतानि पूर्वोक्तेषु प्रकीर्णकोषपापादिविषयेषु भवन्तीति मितासरायाम् । (३।३०५)

कामतोऽभध्यभक्षणे सुमन्तुः 'रेतोविण्यूत्रप्राशनं कृत्वा, लशुन-पलाण्डुगृञ्जनकुम्भीकादीनामन्येषां वाऽभध्याणां भक्षणं कृत्वा, ततः कण्ठमात्रमुदकपवतीये शुद्धवतीभिः प्राणायामत्रयं कृत्वा महाव्याहृति । भिरुरोगमुदकं पीत्वा तदेतसमात्पूतो भवति 'इति ।

सकामतो याझवल्क्यः — (३।३०७)

'ॐकाराभिष्ठुतं सोमस्रित्ततं पावनं पिवेत् । कृत्वा तु रेतोविष्मृत्रप्राशनं हि द्विजोत्तमः ॥ '

दुष्टप्रतिप्रदे मनुः— (११।२५३)

' प्रतिगृह्याप्रतिमाह्यं भुक्त्वाडमं तु विगर्हितम् । जपंस्तरत्समन्दीयं(ऋ.सं.७।१।१५)पूयते मानवरुयहात्॥'इति।

एतद्भ्यासविषयम्।

स एव- (११।२५५)

' अप्रशस्तं तु कृत्वाऽप्तु मासमासीत मैश्भुक् । ' इदं कामतोऽत्यन्ताभ्यासविषयम् ।

अज्ञानकृतप्रकीर्णकवाचिकमानसोपपात्रकेष्वाह योगीश्वर:-(१।३०८)

'निशायां वा दिवा बाऽपि यदक्कानकृतं भवेत्। त्रैकाल्यसन्ध्याकरणात्तत्सर्वे प्रविणदयति ॥ '

यमोऽपि-

'यदहा कुरुते पापं कर्मणा मनसा गिरा । बासीनः पश्चिमां सन्ध्यां प्राणायामैर्निहन्ति तत् ॥ ' शातातपः- ( स. शा. ११५ )

'अनृतं मद्यगन्धं च दिवामेशुनमेव च । पुनाति बृषलामं च बहिःसन्ध्या उपासिता ॥ १

#### হাক্ল:-- ( १२।१५–१७ )

'शतं जप्ता तु सावित्री सर्वपापप्रणाशिनी । सहस्रजप्ता च महापातकेश्यः प्रमोचिनी ॥ दशसाहस्रजापेन सर्वकल्भषनाशिनी । सुवर्णस्तेयकृद्विप्रो ब्रह्महा गुरुतल्पाः । सुरापश्च विशुद्धधन्ति लक्ष्यजप्यात्र संशयः ॥ ' इति ।

- सर्वेपापानि प्रकीर्णकानि । महापातकान्युपपातकानि । सर्व-कल्मषाण्यतिपातकानि वेति विज्ञानेश्वरः ।

सर्वपापेषु रहस्यप्रायश्चित्तप्रकारमाह प्रायश्चित्तविवेके विश्वामित्र:'प्रकाश उक्तं यत्किष्विद्विशद्भागो रहस्यके ।
'त्रिशद्भागः षष्टिभागः कल्पो जात्याचपेक्षया ॥ '

आदिशब्देन शक्तिगुणकर्माभ्यासानभ्यासादि गृह्यते-इति शूलपाणिः। अत्र द्वादशाब्दस्य विशांशप्राजापत्याः १८, त्रिंशांशः १२, षष्ट्यंशः ६ । चतुर्विशत्यब्दे एतहिगुणा अंशाः । षडव्दे तदर्श्वम् ।

यतु ज्ञूलपाणिः - 'यत्र प्रकाशे मरणान्तिकं प्रायश्चित्तं, तत्र रहस्येऽपि मरणान्तिकमेव; मरणे हासासंभवात् , इत्याह । तन्न, यद्यापे मरणे हासो न सम्भवति, तथापि तद्वैकल्पिकं चतुर्विशत्यद्याद्दे स सम्भवत्येव । तेन चतुर्विशत्यद्यपष्टित्रिशद्विशांशा द्वादशचतुर्विशति पद्त्रिशन्मिताः प्राजापत्याद्यपेश्चया कर्त्तव्याः । मरणान्तिकस्य तु तद्विधिना प्रकाशपापविषयत्वेनोक्तत्वाद्रहस्ये प्रापकप्रमाणाभावात्प्राप्ति-रेव दूरापास्तेति सर्वे शिवम् ।।

परिभाषणमादितः कृतं गदिता शुद्धिरथो समानतः। वधपानपरस्वसङ्घटन्यभिचारे बुधपापिसङ्गतौ ॥ १ ॥ उपपापेष्वयो जातिभ्रंशके सङ्करीकरे । अपात्रीकरणे प्रोक्तं मिलनीकरणे तथा ॥ २ ॥

१ 'छक्षं जप्ता तु सा देवी महापातकनाशिनी ' इत्युत्तरार्थे-मि. । २४

प्रकीणके ततः कृतं घटापवर्जनं ततः।
रहस्यपापनिष्कृतिर्विनिणेयाः क्रमादिमे ॥ ३ ॥
चर्मण्वतीतरणिकाशुभसङ्गमस्य
सानिष्यभाजि कृतशास्तिन मध्यवेदे ।
स्याता भरेहनगरी किस तत्र राजा
राजीवस्रोचनरतो भगवन्तदेवः ॥ ४ ॥

इति श्रीसङ्गरवंशावतंस-महाराजाभिराज-सँगवन्तदेवोद्योजितेत भीमांसक-शृहरभट्टात्मजेन भट्टनीलकण्डेन कृते भगवन्त-ृ भास्करे प्राथश्चित्तमयूखो दशमः॥ १०॥

' भट्टयब्रेश्वरानन्तधूपकारविनिर्मिता । प्रायश्चित्तमयूखस्य टिप्पणी तन्त्रवर्शिनी ॥ '

११ शुद्धिमयूखः... रु. १-०-० १२ शान्तिमयूखः... रु. २-०-०

पुस्तकप्राप्तिस्थानम्—
'गुजराती' प्रिनिटेग प्रेस
सामुन विविद्या
पङ्फिन्स्टन सर्वल, फोर्ट-मुंबर्

# संस्कृतग्रन्थाः

| स्रहातम ना                                                                                                                              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| श्रीमद्भागवत-प्रथमस्कंध-श्रीसुवोधिनीप्रकाशः (श्री पुरु-                                                                                 |                |
| षोत्तमप्रणीतः)                                                                                                                          | <i>ξ</i> −0−9  |
| श्रीमद्भागवत-दशमस्कंधसुवोधिन्यां प्रथमा जनमप्रकरणा-<br>ज्यायद्वयी (अ. १-२ टिप्पण्यादिसकलपरिकरसहिता)                                     | <b>√8-0</b>    |
| श्रीमद्भागवत-दशमस्कंध-सुबोधिन्यां द्वितीयें तामसा-<br>ख्यप्रकरणे प्रथमं प्रमाणप्रकरणं प्रक्षिसाध्यायत्रययुतम्<br>अध्यायाः ५-११; १२-१३१४ | 8-0-0          |
| श्री सुवोधिनी । श्रमरगीतोपतं श्रीमद्भागवतदशम                                                                                            |                |
| पूर्वार्ध-राजस-प्रमेय-प्रकरणम्। अध्यायाः ४०-४६<br>(श्रीमहद्वलमाचार्यप्रणीतम्)                                                           | ₹-o-o          |
| संन्यासनिर्णयः (श्रीमद्ववलभाचार्यप्रणीतः) अष्टविव-<br>रणसहितः गुर्जरानुवादसहितश्च                                                       | ₹ <b>-</b> ∘-∘ |
| अन्तः करणप्रबोधः (श्रीवङ्गाचार्यप्रणीतः) पंच-<br>टीकासहितः                                                                              | 0-2-0          |
| कृष्णाश्रयस्तोत्रम् (श्रीवल्लभाचार्यविरचितम्) पड्मि-<br>र्व्याख्याभिः समुल्लिसतम्                                                       | <b>१−८</b> −०  |
| श्रीमद्रोपाछपूर्वतापिन्युपनिषद् (श्रीवछभाचार्य-<br>विरचित-ब्रह्मामृत-भाष्येण पीयूपलहर्या च समुपबृहिता                                   | ) 8-6-0        |
| तस्वदीपनिबंधः ( सर्वनिर्णयप्रकरणम्-श्रीवछभा-                                                                                            | 0-8-0          |
| सर्वतंत्रसिद्धान्तळक्षणसंग्रहः                                                                                                          | 0-88-0         |
| तर्कसंग्रहः न्यायनोधिनीपदकृत्याख्यटीकाद्वयसमेतः                                                                                         | 0-6-0          |
| वकसंग्रहः नीलकण्ठकृतदीपिकाटीकासहितः                                                                                                     | 0-83-0         |
| छांदोग्योपनिषत् (प्रथमाध्यायः)                                                                                                          | 0-6-0          |

# वैद्यकग्रन्थाः

| क्षेमकुतूहलम् (क्षेमशर्मविरचितम्)                                                          | ०-१२-०        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| राजमातण्डः, नाडीपरीक्षा, वैद्ययनोरमा तथा धाराकल्पः                                         | 6-<-0         |
| वैद्यजीवनम् (लोलिम्बराजविरचितम्) दीपिका-                                                   |               |
| रूयभाषानुवादसहितम् <u></u>                                                                 | 8-0-0         |
| अायुर्वेदमकाशः (श्रीमाधवविरचितः)                                                           | ₹-0-0         |
| नागरसर्वस्व अर्थात् सांसारिक सुखका साधन श्रीपद्मितर-                                       |               |
| चित कामशास्त्रका अपूर्व ग्रंय मूळ सहित हिंदी भाषांतर                                       | <b>?-</b> <-• |
| पश्चसायक संस्कृत मूळ और सरळ भाषा टीका सहित                                                 | . 3-0-0       |
| रतिरहस्य संस्कृत मूळ और सरळ भाषा टीका सहित.                                                | 3-0-0         |
| रतिबल्लभ अर्थात् कुचोपनिषत् संस्कृत मूळ और भाषा                                            |               |
| टीका सहित.                                                                                 | <b>१−८−</b> ∘ |
| रतिरत्नपदीपिका संस्कृत मूळ और भाषा टीका सहित.                                              | १-८-0         |
| र तिर्त्नभद्रापिका सरकत मूळ जार जारा जाता सार्याः<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • |               |
| सिद्धमन्त्रः केशवविरचितः । बोपदेवविरचितया सिद्धमन्त्र)                                     | 2-0-0         |
| प्रकाशास्त्र्यव्याख्यया समुछिसितः। वातघ्नत्वादिनिर्णयसहित                                  | 1. (-0-0      |
| हिंदी                                                                                      |               |
| रामपद्धति—रामपटल—सिद्धांतपटल—मंत्रमुक्तावली—                                               |               |
| रामपद्धति—रामपटल—सिद्धांतपटल—मंत्रमुक्तावली—<br>चौवीस गायत्री आदि पांची पुस्तकका एक गुटक   | <b>ा</b>      |

रामपद्धति—रामपटल—ासद्धातपटल—मत्रमुक्तावला—
चौवीस गायत्री आदि पांचौ पुस्तकका एक गुटका
चारौ संप्रदायी वैष्णवोपयोगी (कर्मकांडीय प्रंथ) १-०-०
राभ पटल चारौ संप्रदायी वैष्णवोपयोगी
अर्जुनगीता भाषा छन्दोबद्ध (आवृत्ति ८)
सारुक्तावली (हरिदयालकृत पद्यात्मक) सूक्तावली अथवा
समाजित्य (आवृत्ति ३१)
विवाहपद्धति (भाषाटीकासहित)

| ०० । । । । । । । जन्मे महित पश्च                                                               |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| हमुभान ज्योतिष (भाषाटीका तथा चक्रो सहित. प्रश्न<br>कहनेमें अपूर्व है) प्रश्नग्रंथ (आवृत्ति ३७) | 0-9-0   |
| कहनम अपूर्व हें) असम्बद्ध (आटा १)                                                              | 0-8-8   |
| THE THEORY CONTROL                                                                             |         |
| गजल संग्रह (तीन आनेमें अनेक प्रकारके आनंद हेलो.<br>एक २ गजल मानो अमृतकी धारा है)               | 0-3-0   |
|                                                                                                | 0-8-0   |
| संगीत पहादचरित्र<br>सरस्वतीसम्देश (गिरिधारिलालकृत)                                             | 0-8-0   |
| सिद्धान्त-रहस्य-विवृत्तिः (हरिरायप्रणीत ।) व्रज-                                               |         |
|                                                                                                | 0-4-0   |
| भाषानुवादसहिता<br>योगसोपान-पूर्वचतुष्क-यम, नियम, आसन और                                        |         |
| प्राणायाम संस्कृत कोक और हिंदी भाषांतरसहित                                                     |         |
| इसमें ३७ आसनोंके चित्रहें                                                                      | 5-8-0   |
| लीलावती भाषाटीकासहिता. श्रीमद्गणकचकच्डामणि-                                                    |         |
| मास्कराचार्यविरचिता. यथार्थवोधिन्यास्यया सान्वय-                                               |         |
| मास्कराचायावराचता. यथायनाावस्यास्य ना रा                                                       |         |
| सोदाहरणया भाषाठीकया सनाथीकृता. इससे सर्व                                                       | 2-0-0   |
| प्रकारका गणित कर सकते है-                                                                      | •       |
| रमल नवरत्न और रमल दानियाल. रमल नवरत्न-                                                         |         |
| चित्रका भाषाटीकसहित और भाषा वै।तिक                                                             |         |
| वरविकास केल्पो बारह भवनके प्र <b>श्रस भू</b> त                                                 | ,       |
| वर्तमान और भविष्य अच्छा प्रकारस कह सकत है                                                      | \ \-8-0 |
| अधिक वीक्रकंती भाषाटीकासहित तन्त्रगयात्मक. इसम                                                 | Ī       |
| वर्गक्त बनानेका परा हाल वर्षान्त दशा-५०,                                                       |         |
| द्वादश भाव और प्रश्नतंत्रमें अनेक प्रकारके प्रश्नवे                                            | 5       |
| विषय चमत्कारिक है.                                                                             | १-0-0   |
| प्रत्येकका हाक व्यय अलग अलग                                                                    |         |
| नेत्रालं 'कान्यवानी' प्रिन्टिंग प्रेस,                                                         |         |
| मळवातु उकाणुः— गुजराता परिफन्स्टन सर्कछ, कोर                                                   | ट—मुंबई |
|                                                                                                |         |

# THE 'GUJARATI' PRINTING PRESS Elphinstone Circle, Fort, BOMBAY.

## संस्कृतपुस्तकानि ।

| 10. 8                              | 21                   |                 |                        |          | - 4          |
|------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------|----------|--------------|
|                                    |                      |                 |                        | 4. mi.   | 4.           |
| अयोष्याकांडम्(२)पृष्ट              |                      |                 |                        | 4        |              |
| अरण्यकोडम्(३) पृष्ठा               | नि३४० ह              | <b>ीकात्रय</b>  | पितम्                  | 2-9      | ₹-+          |
| अष्टीकिपिता श्रीमञ्जूर             |                      | द्वितीयों       | 13-0:                  | 90-      | 5-6          |
| भद्रेतमंजरी बहासूत्रव              |                      | •••             |                        | 5-4      | 2-8          |
| आचारमयुद्धः (२)                    |                      | किया            |                        | •-       | 4-0          |
| उत्तरगीता (व्याख्य                 |                      | •••             |                        | <b>b</b> | 1-6          |
| उत्सर्गमयुषः (८)                   | ***                  |                 | ***                    | 6-       | A=.          |
| उपदेशसाइस्री ( सटी                 | <b>घ</b> )           |                 |                        | 1-       | 6-0          |
| उंगोगपर्व (महाभारत                 | स्य) अष्टर           | ीकोपेता         | T                      | 6-       | 6-0          |
| उत्तरकाष्डम् (७) पृष्ठ             | नि३५५:               | टीकात्रय        | पितम                   | 62       | 6            |
| एकादवाटीको पेता श्री               |                      |                 |                        | 16-      |              |
| अष्टीकोपेता श्रीमञ्ज               |                      | 41 4            |                        |          | 0.0          |
| कारिकावली-सिद्धांत                 | Territ               | of Sair         | + 5 +                  | 10-      | 0-0          |
| किर्विक्षाकांडम्(४)प्र             | यक्ति व के           | flam.           | J. 1                   | 4.6      |              |
| -                                  |                      |                 | या पत्तम्              | •        | 14-4         |
| मारसंभवम्<br>गालहरी पीयुषलहरी      | ***                  |                 | 184                    |          | प्यम्        |
| णेशसहस्रनामाविकः                   | 1434                 | 31 <b>6</b> (1) | ***                    |          | 9-0          |
| गरीं संकर्ग टिका                   | ( see )              |                 | 6.00                   | -        | <b>1</b> 226 |
| न्त्रालोकः—स्मा <del>क्</del> यव्य | n <del>ama</del> 6   |                 | ***                    | 1-       | 2=0          |
| वेम्पुभारतम्—भारतचा                |                      |                 |                        |          | 10-0<br>6±6  |
| तिरीयोपनिषद्शांक<br>-              |                      |                 | -                      |          | 0-0          |
| क्षिपदः-सिद्धातनः                  |                      |                 |                        | 1-       |              |
| रिहिपकेम् । प्रभाक                 | 10000                | 11331           | न्यतः                  |          | 200          |
| वानमयुक्तः (७)                     |                      | TES .           | ***                    | -        | 6-0          |
| देवीसद्दलनामाविकः                  | -                    | -               | 445                    | -7-      | 0-0          |
| वीतिमयुक्तः ( ६ )                  | 1. 1061              |                 |                        | 4 1      | ₹-0          |
| न्याय <b>बर्शनम् न्याय</b> भ       |                      | ore and         | n <del>Gari</del> a    | . 1-     | 0=0          |
| न्यायबिन्द्रः । सटिप्प             | Ladel .              | नाचना           | ज्ञा <i>ष्ट्र</i> ाल्ड | -        | ¥-co         |
| क्वीकरणम् । वंशकीय                 | Care Company Company | 1. 2            | 1, 7                   | 70. 7    | 2-0          |
| गरिकरवृ <del>त्रास्त्रम्</del> (प  |                      | THE PARTY       | -/10                   |          | 270          |
| गतबल्योगदर्शनम् (स                 |                      |                 | 460                    | . 4-     |              |
| पतिश्रमयुक्तः (९)                  |                      |                 |                        | 7        | W. Fr        |
| गर्थितिमयुद्धः ( १ व               |                      |                 | ***                    | 3-       |              |
|                                    |                      | यकं क           | जी स <del>न्दें</del>  |          | 3-0          |
| पुरुष्ट्रकं उत्तरनाराया            | यम <b>्यह्</b> य।    | An esc          | नायुका                 | 4        | 200          |
| पुरेषीतमध्यक्तनामः                 |                      |                 |                        |          | \$=·         |

| पुरुषोत्तममहस्रनामाविष्टः ००० ०० ३००                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| महास्त्रवृक्तिः ( शृहेत्मंत्ररी ) सटीका १=१२=०                                                 |
| वालकाएडम् (१) प्रकः ४२५ दीकानुसो पेतम् ३- ०-०                                                  |
| बृहत्स्तोत्रमुकाहारः भागः १ स्तोः सं. ३५६ १- ०-०                                               |
| बृहत्स्तोत्रमुकाहारः। भागौ १-३.स्तो.सं.४३६ श्रुप्राप्यौ                                        |
| बृहत्स्तोत्ररत्नहारः । समाः १,, १-२३४ १- ०-०                                                   |
| वृहिस्स्तोत्रस्त्वहारः। मार्यः १,,२३५-४७६ १- ०-०                                               |
| बृहत्स्तोत्ररत्नहारः। भागः १-२.स्तो.सं.४७६ । १-१२-०                                            |
| भूग्वद्गीता-एकादशटीकोपेता। प्रथमी गुच्छः १८- १-9                                               |
| संयवद्गीता-भन्याष्ट्रीकोपेता। द्वितीयो ग्रुक्तः १९- १-१                                        |
| आगबतमंजरी ६. ४-०-० ३ः ०००                                                                      |
| भारतचम्पूः-चम्पुभारते- <u>स</u> टीकं ३. ९.७०                                                   |
| मिक्तमातेण्डः ॰॰॰ ॰॰॰ । । । । । । । । । । । । । ।                                              |
| मयुखाः—                                                                                        |
| १ संस्कारमयुक्तः ०-१२-० २ माचारमयुक्तः ०- ८-०                                                  |
| ३ समयमयुक्तः १- ४-० ४ श्राहमयुक्तः १- ४-०                                                      |
| ५ तीतिम्युक्तः १- ४-० ६ व्यवहारम्युक्तः १-११-०                                                 |
| ७ दानमयुक्तः २ - ० - ० ६ वत्सप्सयुक्तः ० - ४ - ०                                               |
| ९ प्रतिष्ठामयुक्तः ०- ८-० १ • प्रायक्तिसयुक्तः ३- ०-०                                          |
| ११ शुद्धिमयुसः १- ०-० १२ शान्तिमयुसः २- ०-०                                                    |
| मतमतान्तरपाठसभेतो ब्रह्मसूत्रपाठः • ४                                                          |
| मनुस्मृतिः-(कुक्कमहकृतटीकायुवा) २- ४-०                                                         |
| महाभागवतम्-देवीपुराणम् । अध्यायाः ८१ २- ०-०                                                    |
| युद्धकाण्डम् (६) प्रष्टसं.३६५ टीकात्रयोपेतम् ६- ०-०                                            |
| रामगीता मूलमात्रा 🚥 🚥 👓                                                                        |
| खुवंशं दण्डान्वयसहितं मझीनाथकतटीका-                                                            |
| युतम्-सर्गाः १-५ ०- ८-०                                                                        |
| रख्वंशं संपूर्ण-मझीनाथकृतटीकासहितम्                                                            |
| (सर्गी: १-१९) १- ४-व                                                                           |
| रमुवंशं दण्डान्वयसहितं मलीनायकृत-                                                              |
| टीकासहितम्। (सर्गाः १-१९) १- ४-०                                                               |
| वादार्थसंप्रहः भा.१.०-६-० वादार्थसंप्रहः भा.२.०- ६-०                                           |
| बादार्थसंग्रहः भा.३.०-८-० वादार्थसंग्रहः भा.४.०-१२-०<br>वाक्यावली (संस्कृत-गुजराती ) अप्राप्या |